#### नालन्दा - देवनागरी - पालि - गन्धमालाय

अभिधम्मपिटके

## पट्टानपालि

(दुतियो भागो)

पघानसंसोधको भिक्खु जगदीसकस्सपो



बिहारराजकीयेन पालिपकासनमण्डलेन पकासिता मोतीलाल बनारसी दास नेपाली खपरा पोस्ट बाक्स नै० ७४

वितरक

वाराणसी (भारत)

## THE PAŢŢHĀNA (PART II)

General Editor
BHIKKHU J. KASHYAP



## PALI PUBLICATION BOARD (BIHAR GOVERNMENT)

B. E. 2505 V. E. 2018

## Sole Agents: MOTI LAL BANARASI DAS

Nepali Khapara

Post Box No. 75 Varanasi

(India)

#### GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by the beliefs of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to be toack to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hīnayāna, the Pāli, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahyāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. "What is life? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?" Nijinzky summed up the whole problem in his Diary when he wrote: "The whole life of my wife and all of mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of tṛṣṇa or taṇhā. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome suffering. When the Upanişads declare, "That thou art", tat tvam asi, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather than by the play of the intellect. Religion is not a creed, but a vital process. It is no use railing against God or destiny when we are ourselves the authors of our disgrace. If few are chosen, it is because few choose to be chosen. The Buddha laid stress on the creative freedom of man. The Buddha did not encourage dependence on the supernatural. He could not conceive of a being capable of creating a world for the express purpose of its creatures praising him. The ten veramanis or prohibitions or abstinences called daśaśila or daśaśiksāpada which the novices in the path of Buddhism utter are given in these words: "I take upon myself the abstinence, (1) from destroying life, (2) from taking what is not given, (3) from leading an unchaste life, (4) from speaking untruth, (5) from giving myself to intoxicating drugs, (6) from eating at irregular hours, (7) from seeing musical and dancing performances and other shows and pageants, (8) from wearing garlands, perfumes, unguents and other bodily decorations, (9) from using high couches and seats, (10) from accepting gifts of gold and silver." The first five are the Buddhist baffcasīla.

> Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Kāmesu micchācārā veramaṇī sikhkāpadaṃ samādiyāmi Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Surā-merayamajja-pamādaṭṭhānā

veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Conflicts in the world are conflicts in the human soul enlarged. If men were at peace within themselves, the outer conflicts between nations would inevitably cease. By practising the Buddha's paficasfila we will develop patience, courage, love and unselfishness. The Buddha teaches us that even in an age of anxiety and violence, it is possible to gain and maintain inner harmony, which is not at the mercy of outward circumstance.

Nirvāṇam paramam sukham: Nirvāṇa is the highest bliss. It is not a negative state of annihilation but a positive state of joy, consciousness grown from an unhappy to a beatific one. The Buddha does not tell us that man is but a bubble on the turbulent surface of nature and that he has no destiny save to undergo dissolution. The Hindu affirms that man can realise his identity with Brahman, the ground of all being; the Buddhist says that man can live in a transfigured world where samsara and nirvāṇa are one. In Mahā-saccaka Sutta, the Buddha himself is reported to have described the supreme triumph of reaching the goal of his quest as follows:

"When this knowledge, this insight had arisen within me, my heart was set free from intoxication of lusts, set free from the intoxication of becomings, set free from the intoxication of ignorance. In me, thus emancipated, there arose the certainty of that emancipation. And I came to know: "Rebirth is at an end. The higher life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life there is no further for this or that. This last insight did I attain to in the last watch of the night. Ignorance was beaten down, insight arose, darkness was destroyed, the light came, inasmuch as I was there strenuous, earnest, master of myself". Thus ended the struggle of six long years".

The Buddha is said to be a physician. Even as the physician strives to restore to health a sick man, the Buddha tries to restore us to our normal condition. If our leaders become

normal, we may be able to replace the present social order in which division, falsehood and violence prevail, by a new one in which humanity, truth and brotherhood will reign.

On the occasion of the 2,500th anniversary of the Buddha's parinirvaṇa, the Government of India decided to publish standard versions in Devanāgarī Script of the complete Pali and the Sanskrit texts of the two schools, Southern and Northern, in the hope that some of the readers of these books may be impelled to love the good, to practise altruism and hold their spirit aloof from the desires and ambitions of the world.

S. Radhakrishnan

#### General Editor's Preface

In this Volume we are publishing the second part of the Tika Paṭṭhāna of the Paṭṭhānappakaraṇa (Dhammānuloma) of the Abhidhammapṭaka. As we have already given an introduction to it in the first Volume of the book, it is not necessary to write any thing more at this place.

The present edition has been prepared co-ordinating the following versions of the text—Burmese, Chattha-Saṅgā-yana publication, 1956; Siamese—Mahāmakuṭa Government publication, 1926; and Sinhalese—edited by Pandita Kirielle Ñaṇawimala Thera, 1954.

The basic MSS of this volume have been edited by the Venerable Acharya D. Sasanasiri, Principal, International Pali Institute, Mahabodhi Society, Sarnath; and finally revised and seen through the press by our learned Editor, Shree Birbal Sharma, M. A.

My best thanks are due to them for their prompt and valuable cooperation.

Bhikkhu J. Kashyap

#### सम्पावकीय

इस आग में पट्टानपालि (घम्मानुलोध) के तिकपट्टान का द्वितीय भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इसका परिचय पहले भाग की भूभिका में ही जा गया है, अतः उसके विषय में यहाँ कुछ लिखना लावस्यक नहीं समझा।

. . .

प्रस्तुत प्रन्य की मूल पाण्डुलिपि का संशोधन, महाबोधि अन्ताराष्ट्रिय पालि प्रतिष्ठान, सारताय के प्राचार्य, श्री महास्थिषिर आचार्य शासनश्रीजी ने तथा उसका अतिय संशोधन हमारे विद्वान् सम्पादक, श्री बीरवल शर्मां, एन० ए० ने किया है। अतः वे हमारे घन्यवाद के पात्र हैं।

भिक्षु जगदीश काश्यप

## THE PĀLI ALPHABET IN DEVANĀGARĪ AND ROMAN CHARACTERS

#### VOWELS

अनа आर्क्ष इंदें उध कथे एट ओ o

#### CONSONANTS WITH VOWEL "A"

| 斬 | ka | ख kha | η ga | ₹ gha  | ₹ na           |
|---|----|-------|------|--------|----------------|
| च | ca | ਚ cha | ज ja | # jha  | হা fia         |
| ટ | ţa | ਤ tha | ₹ da | a dha  | ण na           |
| त | ta | ष tha | ₹ da | er dha | न na           |
| ष | pa | ₹ pha | य ba | শ bha  | म ma           |
| य | ya | ₹ ra  | ल la | व va   | ₹ sa           |
|   |    |       | ₹ ha | æ ļa.  | <b>ങ് മ</b> ന് |

#### VOWELS IN COMBINATION

क ka का kā कि ki की kī कु ku कू kū के ke को ko खkha खाkhā खिkhi खीkhī खुkhu खूkhū खेkhe को kho

#### CONTUNCT-CONSONANTS

| C               | ONJUNGT-CON       | SONANTS    |           |
|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| ₹零 kka          | ञ्च ñca           | ∉ dva      | म्ब mba   |
| क्स kkha        | ञ्ख ncha          | ष्य dhya   | म्म mbha  |
| क्य kya         | ञ्ज nja           | ष्य dhva   | म्म mma   |
| िक kri          | ञ्झा,ङ्का nijha   | न्त nta    | ∓4 mya    |
| क्ल kla         | हु द्ट ţţa        | त्त्व ntva | 🕶 mha     |
| क्व kva         | g ttha            | न्य ntha   | व्या yya  |
| <b>₹</b> ¶ khya | हु, <b>इइ</b> dda | ₹ nda      | ₹ yha     |
| स्व khva        | हु, र्ड ddha      | न्द्र ndra | ल्ल lla   |
| गा gga          | ण्ट ņţa           | न्द्र ndha | ल्य lya   |
| ल ggha          | ण्ड ntha          | ন্ধ nna    | ल्ह lha   |
| ग्य gya         | ™ ņḍa             | न्य nya    | ₹ vha     |
| ₹ gra           | og ppa            | न्ह nha    | स्त sta   |
| 🛊 nka           | <b>₹ņ</b> ha      | प्प ppa    | स्न stra. |
| 🗃 ńkha          | त्त tta           | प ppha     | स्त sna   |
| 哥 nga           | त्य ttha          | प्य pya    | स्य sya.  |
| 🖥 ngha          | ल tva             | प्ज pla    | ₹₹ ssa.   |
| च्च cca         | त्य tya           | ≠a bba     | स्म sma   |
| ₩ ccha          | ₹ tra             | ब्स bbha   | स्ब sva   |
| ज्जा jja        | इ, द्व dda        | ब्य bya    | ह्म hma   |
| ज्झ, ज्ञाjha    | a ddha            | ₹ bra      | 賓 hva     |
| ञ्जा ñña        | च dya             | म्प mpa    | ळह lha    |
| व्ह nha         | ਭ dra             | ™s mpha    | •         |
| · · · ·         | 3. z              |            |           |
|                 | 1=i; _=u;         |            | =ē; ì=o   |
| १२३             | ૪ ૫,૧ ૬           | 6          | ٠ .       |

# पद्घानपालि १(ब) तिकपद्वानं सूची

|                             | पिट्टक्ट्रा |                               | पिट्ट कुर |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| ६. वितक्कत्तिकं             |             | (२) सङ्ख्या                   | źR        |
|                             | _           | सुद्धं                        | \$8       |
| § १. पटिच्चवारो             | ₹           | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं        | ३५        |
| १. पच्चयानुलोमं             | ₹           | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं        | ३५        |
| (१) विभङ्गो                 | 3           | नहेतुदुकं                     | ३५        |
| हेतुप <del>च्च</del> यो     | ą           | <b>६ २. सहजातवारो</b>         | ३५        |
| आरम्मणपञ्चयो                | १०          | ६ ३. प <del>ञ्च</del> यवारो   | 34        |
| विप्पयुत्तपच्चयो            | 8.3         | १. पच्चयानुलोमं               | 34        |
| अत्थिपच्चयादि               | २१          | हेतुपच्चयो                    | 34        |
| (२) सङ्ख्या                 | २१          | २. प <del>च्च</del> यपच्चनीयं | ३८        |
| सुदं                        | ₹₹          | नअधिपतिप <del>च्च</del> यो    | 36        |
| २. पच्चयपच्चनीयं            | २१          | नअनन्तरपच्चयादि               | 80        |
| (१) विभङ्गो                 | 28          | नकम्मपच्चयो                   | 80        |
| नहेतुपच्चयो                 | <b>२१</b>   | (२) सङ्ख्या                   | ४२        |
| नआरम्मणपच्चयो               | २७          | सुद्धं                        | 85        |
| नअधिपतिपच्चयो               | २८          | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं        | ४२        |
| नअनन्तरपञ्चयादि             | ₹∘          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं        | ४२        |
| नपुरेजातपञ्चयो              | ₹0          | ६४. निस्सवबारो                | ४२        |
| नपच्छाजातपच्चयादि           | ₹ १         |                               |           |
| नकम्मपच्चयो                 | ₹?          | ६ ५. संसद्घवारो               | 83        |
| नविपाकप <del>ण्</del> चयादि | ₹₹          | १ पच्चयानुलोमं                | 83        |
| नविष्ययुत्तपच्चयो           | 33          | हेतुपञ्चयो                    | ४३        |
| नोनत्य-नोविगतपच्चया         | 1 38        | सूतं .                        | *Y        |

|                              | L            | <b>'</b> 1                        |              |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
|                              | पिट्ट क्ट्रा |                                   | पिट्ट कूर्ग  |
| २ पच्चयपच्चनीय               | 88           | २ पच्चयपच्चनीय                    | ११७          |
| ३ पच्चयानुलोमपच्चनीय         | . ४५         | सङ्ख्या                           | ११७          |
| दुक                          | ×4           | सुद्ध                             | ११७          |
| ४ पच्चयपच्चनीयानुलोब         | , RH ,       | <sup>१</sup> ३ पच्चयानुलोमपच्चनीय | ११८          |
| ६६ सम्पयुत्तवारो             | ४५           | हतुदुव                            | ११८          |
| § ७ पञ्हाबारो                | ४५           | ४ पच्चयपच्चनीयानुलोम              | ११८          |
| १ पच्चयानुलोम                | ४५           | नहतुदुक                           | ११८          |
| (१) विभङ्गो                  | ४५           | ७. पीतित्तिकं                     |              |
| हतुपच्चयो                    | ४५           |                                   |              |
| आरम्मणपच्चयो                 | ४७           | § १ पटिच्चवारो                    | ११९          |
| अधिपतिपच्चयो                 | ५३           | १ पच्चयानुलोम                     | ११९          |
| अनन्तरपच्चयो                 | ५७           | (१) विभङ्गो                       | ११९          |
| समनन्तरपच्चयो                | ६६           | हतुपच्चयो                         | ११९          |
| सहजातपच्चयो                  | ६६           | आरम्मणपञ्चयादि                    | 858          |
| अञ्जामञ्जापच्चयो             | ७२           |                                   |              |
| निस्सयपच्चयो                 | ৩৩           | (२) सङ्ख्या                       | १२१          |
| उपनिस्सयपच्चयो               | ७९           | सुद्ध                             | १२१          |
| पुरजातपच्चयो                 | ८६           | २ पच्चयपच्चनीय                    | १२१          |
| पच्छाजातपच्चयो               | ८७           | (१) विभङ्गो                       | १२१          |
| आसवनपञ्चयो                   | 66           | नहतुपच्चयो                        | १२१          |
| कम्मपच्चयो                   | ९२           | नअधिपति-नआसेवन                    | 141          |
| विपाकपञ्चयो                  | ९५           |                                   | 0.7.7        |
| आहारपच्चयो                   | ९७           | पच्चया<br>नकम्मपच्चयो             | १२३          |
| इन्द्रियपच्चयो               | 96           | निवपाकपच्चयो                      | १२३          |
| भानपच्चयो                    | ९९           | नभानप <b>च्चयादि</b>              | १२३          |
| मग्गपच्चयो                   | १०१          |                                   | १२३          |
| सम्पयुत्तपञ्चयो              | १०२          | (२) सङ्ख्या                       | <b>\$</b> 58 |
| विप्पयुत्त <del>पच्चमो</del> | 808          | सुद                               | १२४          |
| अत्थिपच्चयो                  | १०६          | ३ पच्चयानुलोमपच्चनीय              | १२४          |
| नत्यि विगताविगतपच्चया        | 1 ११३        | दुक                               | १२४          |
| (२) सङ्ख्या                  | <b>₹</b> ₹\$ | ४ पच्चयपच्चनीयानुलोम              |              |
| पच्चनीयुद्धारो               | ११३          | <b>दुक</b>                        | १२४          |
|                              |              |                                   |              |

|                                        | पिट्ट क्ट्रा |                         | पिट्टक्का |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| § २−६. सहजातवारो –                     |              | (१) विभङ्गो             | 680       |
| सम्पयुत्तवारो                          | १२४          | हेतुप <del>च्च</del> यो | १४७       |
| s ७. पञ्हावारो                         | १२५          | आरम्मणपच्चयो            | १४८       |
| १. पच्चयानुलोमं                        | १२५          | अधिपतिपच्चयो            | १४८       |
| (१) विभङ्गो                            |              | अनन्तर-समनन्तरपच्चर     | ग १४९     |
|                                        | १२५          | सहजातपच्चयो             | १४९       |
| हेतुपच्चयो<br>आरम्मणपच्चयो             | १२५          | अञ्जामञ्जापच्चयो        | १५०       |
| अधिपतिपच्चयो                           | १२५          | निस्सयपच्चयादि          | १५०       |
|                                        | १२९          | विपाकपच्चयो             | १५१       |
| अनन्तरपच्चयो                           | १३१          | आहारपच्चयादि            | १५१       |
| समनन्तरपच्चयो                          | 838          | (२) सङ्ख्या             | १५१       |
| सहजातपच्चयो                            | 838          | सुढं                    | १५१       |
| अञ्जामञ्जा-निस्सय-                     |              |                         |           |
| पञ्चय                                  |              | २. पच्चयपच्चनीयं        | १५१       |
| उपनिस्सयपच्चयो                         | १३५          | (१) বিশঙ্গী             | १५१       |
| आसेवनपच्चयो                            | 680          | नहेतुपच् <b>चयो</b>     | १५१       |
| कम्मपच्चयो                             | 686          | नआरम्मणपच्चयो           | १५२       |
| विपाकपच्चयो                            | 685          | नअधिपतिपच्चयादि         | १५३       |
| आहारपच्चयादि                           | 683          | नपुरेजातपच्चयो          | १५३       |
| (२) सङ्ख्रचा                           | ६४३          | नपञ्छाजातपञ्चयादि       | १५४       |
| सुद्धं                                 | 683          | नकम्मपच्चयो             | १५४       |
| पच्चनीयुद्धारो                         | १४३          | नविपाकपच्चयो            | १५५       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                       | १४५          | नआहारपच्चयो             | १५५       |
| सङ्ख्या                                | १४५          | नइन्द्रियपच्चयो         | १५५       |
| सुद्धं                                 | १४५          | नभानपच्चयो              | १५५       |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय                  | - 1          | नमग्गपच्चयो             | १५५       |
|                                        |              | नसम्पयुत्तपच्चयो        | १५५       |
| दुकं                                   | १४५          | नविष्पयुत्तपच्चयो       | १५६       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोम                  | १४६          | नोनित्य-नोविगतपच्चया    | १५६       |
| दुक                                    | 88€          | (२) सङ्ख्या             | १५६       |
| <ul><li>दस्सनेनपहातब्बत्तिकं</li></ul> |              | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं  |           |
| § १. पटिच्चवारो                        | 680          | हेतुदुकं                | १५६       |
| १. पच्चयानुलोमं                        | १४७          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं  | १५७       |

| पिट्ट-क्ट्रा |                                                                                     | पिट्टकूर                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| १५७          | (२) सङ्ख्या                                                                         | १६८                                     |
| १५७          | २. पच्चयपच्चनीयं                                                                    | १६८                                     |
| १५७          | (१) विभक्त                                                                          | १६८                                     |
| i            |                                                                                     | १६८                                     |
| 1            |                                                                                     | १६८                                     |
|              |                                                                                     | १६९                                     |
|              |                                                                                     |                                         |
|              | ४. पच्चयपच्चनीयानलोम                                                                | 742                                     |
|              |                                                                                     |                                         |
|              | इ ६ सम्पयुत्तवारा                                                                   | १६९                                     |
| - 1          | १. पच्चयानुलोमादि                                                                   | १६९                                     |
| १६१          | § ७. पञ्हावारो                                                                      | १७०                                     |
| १६१          | १. पच्चयानलोमं                                                                      | १७०                                     |
| १६२          | •                                                                                   |                                         |
| १६२          | **                                                                                  | १७०                                     |
|              |                                                                                     | १७०                                     |
|              |                                                                                     | १७१                                     |
|              |                                                                                     | १७३                                     |
|              |                                                                                     | १७५                                     |
|              |                                                                                     | १७६                                     |
|              |                                                                                     | १७७                                     |
|              |                                                                                     | १७७                                     |
|              |                                                                                     | १७८                                     |
| 8 4 4        |                                                                                     | १७९                                     |
| १६६          |                                                                                     | १८१                                     |
| १६७          |                                                                                     | १८२                                     |
| १६७          |                                                                                     | १८२                                     |
|              | _                                                                                   | १८३                                     |
|              |                                                                                     | १८४                                     |
| १६७          |                                                                                     | १८४                                     |
| १६७          |                                                                                     | 858                                     |
| १६७          |                                                                                     | १८५                                     |
| १६८          |                                                                                     | १८७                                     |
|              | १५७<br>१५५७<br>१५५७<br>१६६०<br>१६६२<br>१६६६<br>१६६५<br>१६६७<br>१६६७<br>११६७<br>११६७ | १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ १५७ |

|                        | पिट्ट भूत         |                                      | पिट्टक्ट्रा |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| (२) सङ्ख्या            | 200               | (२) सङ्ख्या                          | २०३         |
| पच्चनीयुद्धारे         | 1 966             | सुद्धं                               | २०३         |
| २. पच्चयपच्चनी         | यं १८९            | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं               | २०४         |
| सङ्ख्राचा              | १८९               | ४. पञ्चयपञ्चनीयानुलोमं               | २०४         |
| ३. पच्चयानुलोम         | पच्चनीयं १९०      | §२. सहजातवारो                        | २०४         |
| ४. पच्चयपच्चनी         | यानुलोमं १९०      | §३. प <b>च्चयवारो</b>                | २०४         |
| दस्सनेनपहातब्बह        | तुकत्तिक <u>ं</u> | १. पच्चयानुलोमं                      | २०४         |
| § १. पटिच्चवारो        | 868               | (१) विभङ्गो                          | २०४         |
| १. पच्चयानुलोमं        |                   | हेतुपच्चयो                           | २०४         |
| -                      |                   | आरम्मणप <del>ञ्च</del> यो            | २०६         |
| (१) विभङ्गो            | 888               | अधिपतिपच्चयादि                       | २०८         |
| हेतुपच्चयो             | 199               | सहजातपच्चयो                          | २१०         |
| आरम्मणपच्य             |                   | अञ्जामञ्जापच्चयादि                   | २१२         |
| अधिपतिपच्च             | * * * * }         | विष्ययुत्तपच्चयो                     | २१२         |
| अनन्तर-समन             | 1                 | अस्थिपच्चयादि                        | २१५         |
|                        | पच्चया १९५        | (2) ====                             | 2014        |
| सहजातपच्चर             |                   | (२) सङ्ख्या                          | २१५         |
| अञ्जाभज्ञा             | पच्चयादि १९७      | सुद्ध                                | २१५         |
| (२) सङ्ख्या            | 290               | २. पच्चयपच्चनीयं                     | २१६         |
| सुद्धं                 | १९७               | (१) विभक्तो                          | २१६         |
| २. पच्चयपच्चनी         | यं १९८            | नहेतुपच्चयो                          | २१६         |
| (१) विभङ्गो            | 298               | नआरम्मणपच्चयो                        | २१६         |
| नहेतुपच्चयो            | 196               | नअघिपतिपच्चयादि                      | २१७         |
| नआरम्मणप               |                   | नकम्मपच्चयो                          | २१७         |
| नअधिपतिपन              |                   | नविपाकपच्चयादि                       | २१८         |
| नपूरेजातपच्य           |                   | (२) सङ्ख्या                          | २१९         |
| नपच्छानातप             |                   |                                      |             |
| नकस्मप्च्चयं           |                   | ३. प्र <del>च</del> ्यानुलोमपच्चनीयं | 484         |
| नविपाकप <del>ण्य</del> |                   | हेतुदुकं                             | २१९         |
| नआहारपच्च              | _                 | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं               | २१९         |
| नविष्ययुक्तप=          |                   | नहेलुदुकं                            | २१९         |
|                        | 124               | .16824                               | 112         |

|                                | पिटुक्क्या |                        | पिटुक्रुा |
|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| ६४. निस्सयवारो                 | 220        | विपाकपच्चयो            | 588       |
| ६५. संसद्धवारो                 | २२०        | आहारपच्चयो             | २४१       |
| १. पच्चयानुलोमं                | २२०        | इन्द्रियपच्चयादि       | २४२       |
| •                              |            | विष्पयुत्तपच्चयो       | २४२       |
| (१) विभङ्गो                    | २२०        | अत्थिपच्चयादि          | २४३       |
| हेतुपच्चयो                     | २२०        | (२) सङ्ख्या            | २४७       |
| आरम्मणपच्चयो                   | २२१        | सुद्धं                 | २४७       |
| अधिपतिपच्चयादि                 | २२२        | पच्चनीयुद्धारो         | २४७       |
| सहजातपच्चयादि                  | २२२        |                        |           |
| (२) सङ्ख्या                    | २२३        | २. पच्चयपच्चनीयं       | २५०       |
| २. पच्चयपच्चनीयं               | २२३        | सङ्ख्या                | २५०       |
| (१) विभङ्गो                    | 223        | सुद्धं                 | २५०       |
|                                |            | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | २५०       |
| नहेतुपच्चयो<br>नअधिपतिपच्चयादि | २२३<br>२२३ | हेतुदुकं               | 240       |
| (२) सङ्ख्या                    | २२२<br>२२४ | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं |           |
| २. पच्चयानुलोमपच्चनीयं         |            | नहेतुदुकं              | 248       |
|                                |            |                        |           |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं         | २२४        | १०. आचयगामित्तिकं      |           |
| §६₊ सम्पयुत्तवारो              | <b>358</b> | §१. पटिच्चवार          | २५२       |
| §७. पञ्हावारो                  | २२४        | १. पच्चयानुलोमं        | २५२       |
| १. पच्चयानुलोमं                | २२४        |                        |           |
| (१) विभङ्गो                    | २२४        | (१) विभङ्गो            | २५२       |
| हेतुपच्चयो                     | 258        | हेतुपच्चयो             | २५२       |
| आरम्मणपच्चयो                   | २२५<br>२२५ | आरम्मणपच्चयो           | २५३       |
| अधिपतिपञ्चयो                   | 228        | अधिपतिपच्चयो           | २५३       |
| अनन्तरपच्चयो                   | २३०        | अनन्तरपच्चयादि         | २५४       |
| समनन्तरपञ्चयादि                | 232        | (२) सङ्ख्या            | २५४       |
| उपनिस्सयपच्चयो                 | २३२        | सुद्धं                 | २५४       |
| पुरेजातपच्चयो                  | २३७        | २. पच्चयपच्चनीयं       | २५५       |
| पच्छाजातपच्चयो                 | २३८        | (१) विभक्तो            | २५५       |
| आसेवनपच्चयो                    | २३९        | नहेत्पच्चयो            | 244       |
| कम्मपच्चयो 🗼                   | 580        | नआरम्मणपच्चयो          | २५५       |

|                        |           |                          | _        |
|------------------------|-----------|--------------------------|----------|
|                        | विद्वञ्चा |                          | पिहुक्ता |
| नअधिपतिपच्चयो          | २५६       | नविपाकपच्चयादि           | २६६      |
| नअनन्तरपच्चयादि        | २५६       | (२) सङ्ख्या              | २६७      |
| ' नआसेवनपच्चयो         | २५६       | सुद्धं                   | २६७      |
| नकम्मपच्चयो            | २५७       | ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं   | २६७      |
| नविपाकपच्चयादि         | २५७       | हेतुदुकं                 | २६७      |
| (२) सङ्ख्या            | २५८       | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं   |          |
| सुद्धं                 | २५८       | नहेतुदुकं                | २६७      |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | २५८       |                          |          |
| हेतुदुकं               | २५८       | § ४. निस्सयवारो          | २६७      |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं |           | § ५. संसद्ववारो          | २६८      |
|                        |           | १. पच्चयानुलोमं          | २६८      |
| नहेतुदुकं              | २५८       | (१) विभक्तो              | २६८      |
| § २. सहजातवारो         | २५८       | हेतुपच्चयो               | २६८      |
| § ३. पच्चयवारो         | २५९       | आरम्मणपच्चयादि           | २६८      |
| १. पच्चयानुलोमं        | २५९       | (२) सङ्ख्या              | २६८      |
| (१) विभङ्गो            | २५९       | सुद्धं                   | २६८      |
| हेतुपच्चयो             | २५९       | २. पच्चयपच्चनीयं         | २६९      |
| आरम्मणपच्चयो           | २६०       | (१) विभङ्गो              | २६९      |
| अधिपतिपच्चयो           | २६१       | नहेतुपच्चयो              | 759      |
| अनन्तरपच्चयादि         | २६१       | नअधिपतिप <b>च्च</b> यादि | 755      |
| अञ्जामञ्जापच्चयादि     | २६२       |                          |          |
| (२) सङ्ख्या            | २६२       | (२) सङ्ख्या              | २६९      |
| सुद्धं                 | २६२       | सुद्धं                   | २६९      |
| २. पञ्चयपञ्चनीयं       | २६२       | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं   | 200      |
|                        | 444       | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं   | 200      |
| (१) विभङ्गो            | २६२       | § ६. सम्पयुत्तवारो       | २७०      |
| नहेतुपच्चयो            | २६२       | § ७. पञ्हाबारो           | 200      |
| नआरम्मणपच्चयो          | २६३       |                          |          |
| नअधिपतिपच्चयो          | २६३       | १. पञ्चयानुलोमं          | २७०      |
| नअनन्तरपच्चयादि        | २६४       | (१) विभक्तो              | २७०      |
| नकासेवनपच्चयो          | २६४       | हेतुपच्चयो               | २७०      |
| नकम्मपच्चयो            | २६५       | आरम्मणपच्चयो             | २७१      |

|                        | पिट्ट जूरा |                        | पिटुक् |
|------------------------|------------|------------------------|--------|
| अधिपतिपच्चयो           | २७३        | । २. पंच्चयपच्चनीयं    | 290    |
| अनन्तरपच्चयो           | २७५        | (१) विभङ्गो            | २९०    |
| समनन्तरपञ्चयादि        | २७६        | नहेत्पच्चयो            | 3°.    |
| उपनिस्सयपच्चयो         | २७६        | नआरम्मणपच्चयो          | 288    |
| पुरेजातपच्चयो          | २७९        | नअधिपतिपच्चयादि        | 798    |
| पच्छाजातपच्चयो         | २७९        | नविपाकपच्चयो           | 282    |
| आसेवनपच्चयो            | २८०        | नआहारपच्चयादि          | 283    |
| कम्मपञ्चयो             | २८०        | नसम्पयुत्तपच्चयो       | 283    |
| विपाकपच्चयो            | २८१        | निवप्ययुत्तपच्चयादि    | २९३    |
| आहारपच्चयादि           | २८१        |                        | २९३    |
| विष्पयुत्तपञ्चयो       | २८२        | (२) सङ्ख्या            |        |
| अस्थिपच्चयादि          | २८३        | सुद्ध                  | २९३    |
| (२) सङ्ख्या            | २८४        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | २९३    |
| सुद्धं                 | 288        | हेतुदुकं               | २९३    |
| पच्चनीयुद्धारो         | २८५        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | २९४    |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | २८६        | नहेतुदुकं              | २९४    |
| सङ्खन्या               | २८६        | § २. सहजातवारो         | २९४    |
| सुद्धं                 | २८६        | § ३. पच्चयवारो         | २९४    |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय  | ां २८६     | १. पच्चयानुलोमं        | २९४    |
| हेतुदुकं               | २८६        | (१) विभङ्गो            | २९४    |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | २८७        | हेतुपच्चयो             | २९४    |
| नहेतुदुकं              | २८७        | आरम्मणपच्चयो           | २९५    |
|                        |            | अधिपतिपच्चयादि         | २९६    |
| १. सेक्खतिकं           |            | कम्मपच्चयादि           | २९६    |
| १. पटिच्चवारो          | 266        | (२) सङ्ख्या            | २९७    |
| १. पच्चयानुलोमं        | 266        | सुद्धं                 | २९७    |
| (१) विभङ्गो            | 206        | २. पच्चयपच्चनीयं       | २९७    |
| हेतुपच्चयो             | 200        | (१) विभक्तो            | २९७    |
| आरम्मणपच्चयादि         | २८९        | नहेतुपच्चयो            | २९७    |
| आहारपच्चयादि           | २९०        | नआरम्मणपच्चयादि        | 280    |
| (२) सङ्ख्रचा           | २९०        | नअनन्तरपञ्चयादि        | २९८    |
| सुदं                   | २९०        | नविपाकपञ्चयो           | २९९    |
|                        |            |                        |        |

|                               | विहुक्त |                                   | G                 |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| नआहारपच्चयादि                 | 288     | समनन्तरपञ्चयो                     | पिहुः जुरा<br>३०७ |
| (२) सङ्ख्या                   | 288     | सहजातपच्चयादि                     | ३०७               |
| सुद्धं                        | 799     | उपनिस्सयपच्चयो                    | ₹00               |
| ३. पच्चयानुलो <b>म</b> पच्चनी |         | पुरेजातप <del>च्</del> ययो        | 309               |
| हेतुदुकं                      |         | पच्छाजातपच्चयो                    | ३०९               |
|                               | . २९९   | <b>अ</b> गसेवनप <del>च्च</del> यो | ३१०               |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलो          | म ३००   | कम्मपच्चयो                        | 380               |
| § ४. निस्सयवारो               | ३००     | विपाकपञ्चयो                       | ३११               |
| § ५. संसद्घवारो               | 300     | आहारपञ्चयादि                      | ३११               |
| १. पच्चयानुलोमं               | 300     | विष्पयुत्तपच्चयो                  | ३११               |
| (१) विभक्तो                   |         | अत्थिपचचयो                        | ₹१२               |
| हेतुपच्चयो                    | 300     | (२) सङ्ख्या                       | 388               |
| लुउन्चया<br>आरम्मणपच्चयादि    | 300     | पच्चनीयुद्धारो                    | ३१४               |
|                               | 300     | २. पच्चयपच्चनीयं                  | ३१५               |
| (२) सङ्ख्या                   | ३०१     | सङ्ख्या                           |                   |
| २. पच्चयपच्चनीयं              | ३०१     |                                   | ३१५               |
| (१) विभङ्गो                   | 308     | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय             | 386               |
| नहेतुपच्चयो                   | 308     | हेतुदुकं                          | ३१६               |
| नअधिपतिपच्चयो                 | 308.    | ४. पच्चयपच्चनीया-                 |                   |
| नपुरेजातपच्चयादि              | 308     | नुलोमं                            | ३१६               |
| (२) सङ्ख्या                   | 302     | नहेतुदुकं                         | ३१६               |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय         |         | १२. परित्तत्तिकं                  |                   |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोम         | 3-2     |                                   |                   |
|                               | ३०२     | § १∙ पटिच्चवारो                   | ३१७               |
| § ६. सम्पयुत्तवारो •          | ३०२     | १. पच्चयानुलोमं                   | ३१७               |
| § ७. पञ्हाबारो                | ३०२     | (१) विभक्को                       | ₹ ₹ 6             |
| १. पच्चयानुलोमं               | ३०२     | हेतुपच्चयो                        |                   |
| (१) विभक्तो                   | 302     | आरम्मणपच्चयो                      | 386               |
| हेलुपच्चयो                    | 307     | अधिपतिपच्चयौ                      | ३१८<br>३१९        |
| आरम्मणपच्चयो                  | 303     | अनन्तरप <del>ण्</del> यादि        | \$50              |
| अधिपतिपच्चयो                  | ₹08     | (२) सङ्ख्या                       |                   |
| अनन्तरपच्चयो                  | 305     | २. पच्चयप् <b>च्यत्रीयं</b>       | 320               |
|                               | , ,     | /. 1 - 4 4 4 4 4 4 14             | \$50              |

|                        | पिट्टकुर |                                         | पिट्ट कुर  |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|
| (१) विभङ्गो            | 320      | § ५. संसद्ववारो                         | 338        |
| नहेतुपच्चयो            | ३२०      | १. पच्चयानुलोमं                         | 338        |
| नआरम्मणपच्चयो          | ३२१      | -                                       |            |
| नअघिपतिपच्चयो          | 328      | (१) विभङ्गो                             | 338        |
| नअनन्तरपच्चयादि        | ३२३      | हेतुपच्चयो                              | 338        |
| नपुरेजातपच्चयो         | 323      | आरम्मणपच्चयादि                          | ३३४        |
| नपच्छाजातपच्चयादि      | ३२४      | (२) सङ्ख्रघा                            | ₹ ₹ ४      |
| नकम्मपच्चयो            | ३२५      | २. पच्चयपच्चनीयं                        | ३३५        |
| नविपाकपच्चयो           | ३२६      | (१) विभङ्गो                             | ३३५        |
| नआहारपच्चयादि          | ३२७      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            |
| (२) सङ्ख्या            | 370      | नहेतुपच्चयो<br>नअधिपतिपच्चयो            | ३३५        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं |          | नजावपातपच्चयो<br>नपुरेजातपच्चयो         | ३३५        |
|                        |          | नपुरुवातपुरुवया<br>नपच्छाजात-नआसेवन-    | ३३५        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | २५८      | नपण्छाजात-गजात्तयन-<br>पच्चया           | ३३६        |
| § २. सहजातवारो         | ३२८      | नकम्मपच्चय <u>ो</u>                     | २२५<br>३३६ |
| § ३. पच्चयवारो         | 396      | नविपाकपच्चयो                            | २२५<br>३३६ |
| १. पच्चयानुलोमं        | ३२८      | नभानपच्चयादि                            | २२५<br>३३७ |
| (१) विभङ्गो            | ३२८      | (२) सङ्खःघा                             | ३३७        |
| हेतुपच्चयो             | ३२८      | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                  | 3319       |
| आरम्मणपच्चयादि         | ३३०      | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                  |            |
| (२) सङ्ख्रचा           | \$\$0    |                                         |            |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | ३३०      | § ६. सम्पयुत्तवारो                      | ३३७        |
| (१) विभङ्गो            | 330      | § ७. पञ्ह।वारो                          | ३३८        |
| नहेतुपच्चयो            | 330      | १. पच्चयानुलोमं                         | ३३८        |
| नआरम्मणपच्चयो          | 338      | (१) विभङ्गो                             | 355        |
| नअधिपतिपच्चयो          | 338      | हेत्पच्चयो                              | ३३८        |
| नअनन्तरपञ्चयादि        | 332      | आरम्मणपच्चयो                            | ३३८        |
| (a) <b>2777</b> 7      | [        | अधिपतिपच्चयो                            | ३३९        |
| (२) सङ्ख्या            | ***      | अनन्तरपच्चयो                            | 388        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं |          | सहजातपच्चयो                             | 382        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ३३३      | अञ्ञासञ्जापच्चयो                        | 383        |
| § ४. निस्सयवारो        | 333      | निस्सयपच्चयो                            | 388        |

|                                         | पिट्ट क्या |                                      | पिट्टब्रु |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| उपनिस्सयपच्चयो                          | 386        | नविप्पयु <b>त्तप<del>ण्य</del>यो</b> | 3 4 8     |
| पुरेजातपच्चयो                           | ३४९        | (२) सङ्ख्या                          | 368       |
| पच्छाजातपच्चयो                          | ३४९        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं               | ३६१       |
| आसेवनपच्चयो                             | ३५०        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं               | 3 € 8     |
| कम्मपच्चयो                              | ३५०        | नहेतुदुकं                            | 358       |
| विपाकपच्चयो                             | ३५१        | 1                                    |           |
| आहारपच्चयादि                            | ३५२ '      | § २−६. सहजातवारो -                   |           |
| अस्थिपच्चयो                             | ३५३        | सम्पयुत्तवारो                        | ३६२       |
| (२) सङ्ख्या                             | ३५५        | § ७. पञ्हावारो                       | ३६२       |
| पच्चनीयुद्धारो                          | ३५५        | १. पच्चयानुलोमं                      | ३६२       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                        | ३५७        | (१) विभङ्गो                          | 352       |
|                                         |            | हेतुपच्चयो                           | ३६२       |
| सङ्ख्या                                 | ३५७        | आरम्मणपच्चयो                         | ३६२       |
| ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं                  | ३५७        | अधिपतिपच्चयो                         | ३६५       |
| हेतुदुक                                 | ३५७        | अनन्तरपच्चयो                         | ३६७       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                  | ३५७        | समनन्तरपञ्चयो                        | ३६८       |
| नहेतुदुकं                               | ३५७        | सहजातपच्चयादि                        | ३६८       |
|                                         |            | उपनिस्सय <del>पच्च</del> यो          | ३६९       |
| ३. परितारम्मणत्तिकं                     |            | आसेवनपच्चयो                          | ३७२       |
| १. पटिच्चवारो                           | ३५८        | कम्मपच्चयो                           | ३७२       |
| १. पच्चयानुलोमं                         | ३५८        | विपाकपच्चयादि                        | ३७३       |
|                                         |            | (२) सङ्ख्या                          | इ७इ       |
| (१) विभङ्गो                             | ३५८        | पच्चनीयुद्धारो                       | ३७३       |
| . हेतुपच्चयो                            | ३५८        | २. पच्चयपच्चनीयं                     | ३७४       |
| आरम्मणपच्चयादि                          | ३५८        | सङ्खन्या                             | 308       |
| (२) सङ्ख्रचा                            | ३५८        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं               | ३७५       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                        | ३५९        | हेतुदुकं                             | ३७५       |
| (१) विभङ्गो                             | 349        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं               |           |
| नहेतुपच्चयो ्                           | 349        | नहेतु <u>द</u> ुकं                   | ३७५       |
| नअघिपतिप <del>ण्य</del> यो <sup>ह</sup> | 349        |                                      | 757       |
| नपुरेजातपच्चयादि                        | 349        | १४. हीनत्तिकं                        |           |
| नकम्मपच्चयो                             | 360        | § १. पटिच्चवारो                      | ३७६       |
| नविपाकपच्चयादि                          | 340        | १. पच्चयानुलोमं                      | ३७६       |
| <b>T</b> - 7 T                          |            |                                      | , - ,     |

|                        | पिटु क्रून |                        | पिट्टन       |
|------------------------|------------|------------------------|--------------|
| (१) विभङ्गो            | ३७६        | नआरम्मणपच्चयो          | ₹ 6          |
| हेतुपच्चयो             | ३७६        | नअधिपतिपच्चयो          | 36           |
| . मिच्छत्तनियतत्तिकं   |            | नअनन्तरपच्चयादि        | ₹८           |
| § १. पटिच्चवारो        | ७७६        | (२) सङ्ख्या            | 36           |
| १. पच्चयानुलोमं        | ३७७        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय  | ३८४          |
| (१) विभङ्गो            | ३७७        | हेतुदुकं               | 367          |
| हेतुपच्चयो             | ३७७        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ३८४          |
| आरम्मणपच्चयो           | ३७८        | नहेतुदुकं              | 368          |
| (२) सङ्ख्या            | 306        | § ४. निस्सयवारो        | 368          |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | 306        | §५. संसद्ववारो         | 328          |
| (१) विभङ्गो            | 30€        | १. पच्चयानुलोमं        | ३८४          |
| नहेतुपच्चयो            | 306        | (१) विभङ्गो            | 368          |
| नआरम्मणपच्चयो          | ३७९        | हेतुपच्चयो             | 368          |
| नअधिपतिपच्चयो          | ३७९        | आरम्मणपच्चयादि         | ३८५          |
| नअनन्तरपच्चयो          | ३७९        | (२) सङ्ख्या            | 324          |
| (२) सङ्ख्रन्या         | ३७९        | २. पच्चयपच्चनीयं       | ₹ <b>८</b> ५ |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | 360        | (१) विभङ्गो            | 364          |
| हेतुदुकं               | 360        | नहेतुपच्चयो            | ३८५          |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | 360        | नअधिपतिपच्चयो          | *4           |
| नहेलुदुकं              | 360        | नपुरेजातपच्चयादि       | ३८६          |
| २. सहजातवारो           | ₹60        | नआसेवनपच्चयादि         | ३८६          |
| ३. पच्चयवारो           | 360        | (२) सङ्ख्या            | ३८७          |
| १. पच्चयानुलोमं        | 360        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | ३८७          |
| (१) विभङ्गो            | 360        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ३८७          |
| हेतुपच्चयो             | 360        | § ६. सम्पयुत्तवारो     | ३८७          |
| आरम्मणपच्चयादि         | ३८२        | C 10 TT                | 360          |
| (२) सङ्ख्या            | 365        | 0 10                   | ३८७          |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | ३८२        | (१) विभङ्गो            | 360          |
| (१) विभङ्गो            | ३८२        | हेतुपच्चयो             | ३८७          |
| नहेतुपच्चयो            | ३८२        | <b>बारम्मणपच्चयो</b>   | 3//          |

|                           | г                 | ! 1                     |           |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|
|                           | ्र<br>पिट्ट क्यून |                         | विट्ठ भूत |
| अधिपतिपच्चयो              | 368               | नअधिपतिपच्चयो           | 808       |
| अनन्तरपच्चयो              | 390               | नपुरेजातपच्चयादि        | ४०६       |
| समनन्तरपच्चयादि           | 388               | नआसंवनपञ्चयो            | ४०७       |
| उपनिस्सयपच्चयो            | ३९१               | नकम्मपच्चयो             | 806       |
| . पुरेजातपच्चयो           | ३९३               | नविपाकपच्चयो            | ४०९       |
| पच्छाजातपच्चयो            | ३९४               | नमग्गपच्चयो             | ४०९       |
| आसेवनपच्चयो               | ३९४               | नविष्पयुत्तपच्चयो       | ४०९       |
| कम्मपच्चयो                | 394               | (२) सङ्ख्या             | ४०९       |
| विपाकपच्चयो               | ३९६               | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं  |           |
| आहारपच्चयादि              | ३९६               |                         |           |
| विष्पयुत्तपच्चयो          | ३९६               | हेतुदुकं                | ४०९       |
| अत्थिपच्चयो               | ३९७               | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं  | ४०९       |
| (२) सङ्ख्या               | 399               | नहेतुदुकं               | ४०९       |
| पच्चनीयुद्धारो            | ३९९               | § २-६. सहजातवारो - सम्प | युत्त-    |
| २. पच्चयपच्चनीयं          | 800               | वारो                    | 860       |
| सङ्ख्ञचा                  | 800               | § ७. पङ <b>हाबारो</b>   | ४१०       |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं    | 800               | १. पच्चयानुलोमं         | ४१०       |
| हेतुदुकं                  | 800               | (१) विभङ्गो             | ४१०       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं    | 808               | हेतुपच्चयो              | ४१०       |
| नहेतुदुकं                 | ४०१               | आरम्मणपच्चयो            | ४१०       |
|                           |                   | अधिपतिपच्चयो            | 866       |
| . मग्गारम्मण्तिकं         |                   | अनन्तरपच्चयो            | ४१४       |
| १. पटिच्चवारो             | ४०२               | समनन्तरपच्चयादि         | ४१६       |
|                           |                   | उपनिस्सयपच्चयो          | 866       |
| १. पच्चयानुलोमं           | ४०२               | आसेवनपच्चयो             | ४१९       |
| (१) विभङ्गो               | 805               | कम्मपच्चयादि            | 886       |
| हेतुपच्चयो                | 805               | आहारपच्चयादि            | ४१९       |
| आरम्मणपच्चयादि            | 808               | (२) सङ्ख्या             | ४१९       |
| (२) सङ्ख्या               | 808               | पच्चनीयुद्धारी          | ४२०       |
| २. पच्चयपच्चनीयं          | 808               | २. पच्चयपच्चनीयं        | ४२१.      |
| (१) विभङ्गो               | 808               | सङ्ख्या                 | ४२१       |
| नहेतुप <del> ऱ्च</del> यो | ४०४               | सुद्धं                  | ४२१       |

| _                      | पिट्टक्ट्रा |                        | पिटुक्स    |
|------------------------|-------------|------------------------|------------|
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनी   | यं ४२२      | १८. अतीतत्तिकं         |            |
| हेतुदुकं               | ४२२         | § ७. पञ्हावारो         | ४३१        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलो   | मं ४२२      | १. पच्चयानुलोमं        |            |
| ७. उप्पन्नतिकं         |             | (१) विभक्तो            | ४३६<br>४३६ |
| § ७. पञ्हावारो         | ४२३         | हेतुपच्चयो             | 838        |
| १. पच्चयानुलोमं        | ४२३         | आरम्मणपच्चयो           | 8 \$ 8     |
|                        | 045         | अधिपतिपच्चयो           | ४३२        |
| (१) विभङ्गो            | ४२३         | अनन्तरपच्चयो           | 833        |
| हेतुपच्चयो             | ४२३         | समनन्तरपच्चयो          | ४३३        |
| आरम्मणपच्चयो           | ४२३         | सहजातपच्चयादि          | 833        |
| अधिपतिपच्चयो           | ४२४         | उपनिस्सयपच्चयो         | ४३३        |
| सहजातपच्चयो            | ४२४         | पुरेजातपच्चयो          | 838        |
| अञ्जामञ्जापच्चयो       | .824        | पच्छाजातपच्चयो         | ४३५        |
| निस्सयपच्चयो           | ४२५         | आसेवनपच्चयो            | ४३५        |
| उपनिस्सयपञ्चयो         | ४२६         | कम्मपच्चयो             | ४३५        |
| पुरेजातपच्चयो          | ४२७         | विपाकपच्चयो            | ४३५        |
| पच्छाजातपच्चयो         | 820         | आहारपच्चयादि           | ૪३५        |
| कम्मपच्चयो             | ४२७         | अत्थिपच्चयो            | ४३६        |
| विपाकपच्चयो            | ४२७         | नित्यविगताविगत-        | * * *      |
| आहारपच्चयो             | 856         | पच्चय                  | T ४३६      |
| इन्द्रियपच्चयो         | ४२८         | (२) सङ्ख्या            |            |
| भानपच्चयादि            | ४२८         |                        | 886        |
| अस्थिपच्चयो            | ४२८         | पच्चनीयुद्धारो         | ४३६        |
| अविगतपच्चयो            | ४२९         | २. पच्चयपच्चनीयं       | ४३७        |
| (२)सङ्ख्या             | ४२९         | सङ्ख्रन्था             | ४३७        |
| पच्चनीयुद्धारो         | ४२९         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | ४३७        |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | ४३०         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ४३७        |
| सङ्ख्रचा               | 830         | १६. अतीतारम्मणत्तिकं   |            |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | 830         | § १. पटिच्चवारो        |            |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | 830         |                        | 8\$5       |
|                        | 540 1       | १. पच्चयानुलोमं        | ४३८        |

|                          | पिहुकूर |                             | पिष्टुकुरा |
|--------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| (१) विभङ्गो              | 886     | <b>कम्मपञ्चयो</b>           | 840        |
| हेतुपच्चयो               | ४३८     | विपाकपच्चयादि               | ४५१        |
| आरम्मणपच्चयादि           | ४३८     | (२) सङ्ख्या                 | ४५२        |
| (२) सङ्ख्या              | ४३९     | सुद्धं                      | ४५२        |
| २. पच्चयपच्चनीयं         | ४३९     | पच्चनीयुद्धारो              | ४५२        |
| (१) विभङ्गो              | ४३९     | २. पच्चयपच्चनीयं            | ४५३        |
| नहेतुपच्चयो              | ४३९     | सङ्ख्या                     | ४५३        |
| नअधिपतिपच्चयो            | ४३९     | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं      |            |
| नपुरेजातपच्चयो           | 880     | हेतुदुकं                    |            |
| नपच्छाजातपच्चयादि        | 880     |                             | ४५३        |
| नविपाकपच्चयो             | 880     | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      | ४५३        |
| नभानपच्चयो               | 880     | नहेतुदुकं                   | ४५३        |
| नमग्गपच्चयो              | 886     | २०. अज्भत्तत्तिकं           |            |
| नविप्पयुत्तपच्चयो        | 886     | २०. अउकासासक                |            |
| (२) सङ्खन्या             | 888     | § १. पटिच्चवारो             | ४५५        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय    | ४४४     | १. पच्चयानुलोमं             | ४५५        |
| हेतुदुकं                 | 888     | (१) विभक्तो                 | ४५५        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोम    | 888     | हेतुपच्चयो                  | 844        |
| २-६. सहजातवारो-सम्पयुत्त | T-      | आरम्मणपच्चयो                | 844        |
|                          | 1885    | अधिपतिपच्चयो                | 848        |
| ७. पञ्हाबारो             | 885     | अनन्तरपच्चयादि              | ४५६        |
| •                        |         | अञ्जासञ्जापच्चयादि          | ४५६        |
| १. पच्चयानुलोमं          | 885     | (२) सङ्ख्या                 | ४५७        |
| (१) विभङ्गो              | 885     | २. पच्चयपच्चनीयं            | ४५७        |
| हेतुपच्चयो               | 885     |                             | •          |
| आरम्मणपच्चयो             | 885     | (१) विभक्तो                 | 840        |
| अधिपतिपच्चयो             | ४४५     | नहेतुप <del>च्च</del> यो    | ४५७        |
| अनन्तरपच्चयो             | RRÉ     | नआरम्मणपच्चयो               | ४५७        |
| समनन्तरपच्चयो            | 886     | नअधिपतिपच्चयो               | 846        |
| सहजातपच्चयादि            | 886     | नपच्छाजातपच्चयादि           | ४५८        |
| उपनिस्सयपच्चयो           | 886     | निवपाकप <del>ण्य</del> यादि | ४५९        |
| आसेवनपच्चयो              | ४५०     | नभानपच्चयो                  | ४५९        |

| पिहुजून |                                                                    | पिटुक्का                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 849     | उपनिस्सयपच्चयो                                                     | ४६७                                     |
| 860     | पुरेजातपच्चयो                                                      | ४६८                                     |
|         | पच्छाजातपच्चयो                                                     | ४६९                                     |
|         | आसेवनपच्चयो                                                        | ४६९                                     |
|         | कम्मपच्चयो                                                         | ४७०                                     |
| 860     | विपाकपच्चयो                                                        | ४७०                                     |
| 860     |                                                                    | ४७०                                     |
| ४६०     |                                                                    | 808                                     |
| Ve -    |                                                                    | ४७१                                     |
|         | नित्थविगताविगतपच्चय                                                | <i>४७३</i>                              |
|         | (२) सङ्ख्या                                                        | ४७३                                     |
|         |                                                                    | ४७३                                     |
|         | ·                                                                  | ४७३                                     |
| 868     |                                                                    | ४७४                                     |
| ४६१     |                                                                    |                                         |
| 853     | सङ्ख्या                                                            | 808                                     |
|         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                                             | ४७४                                     |
|         | हेत्दुकं                                                           | ४७४                                     |
|         |                                                                    | ४७४                                     |
|         |                                                                    |                                         |
|         | २ ५. अज्मतारम्मणात्तक                                              |                                         |
| 044     | <b>६१ पटिच्चवारो</b>                                               | ४७५                                     |
|         |                                                                    | ४७५                                     |
| ४६३     | •                                                                  |                                         |
| ४६३     |                                                                    | ४७५                                     |
| X83     | -                                                                  | ४७५                                     |
|         | आरम्मणपच्चयादि                                                     | ४७५                                     |
| 8.63    | (२) सङ्ख्या                                                        | ४७५                                     |
| ४६३     | २. पच्चयपच्चनीयं                                                   | ૪૭५                                     |
| 863     |                                                                    | •                                       |
| (       |                                                                    | ४७५                                     |
|         |                                                                    | ४७५                                     |
| 866     | नजीधपीतपच्चयादि                                                    | ४७६                                     |
|         | xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes<br>xes | ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० ४६० |

|                                     |        | •                        |            |
|-------------------------------------|--------|--------------------------|------------|
|                                     | व्हिक् |                          | पिट्टकूर   |
| नविपाकपच्चयादि                      | ४७६    | हेतुपच्चयो               | 85£        |
| (२) सङ्ख्या                         | ४७७    | आरम्मणपच्चयो             | ४९१        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं              | 81919  | अधिपतिपच्चयो             | ४९२        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं              |        | अनन्तर-समनन्तरपञ्चया     | ४९२        |
| •                                   |        | सहजातपच्चयो              | ४९३        |
| § २-६. सहजातवारो-सम्पयु             | त-     | अञ्जामञ्जापच्चयो         | ४९४        |
| वारो                                | 800    | निस्सयपच्चयादि           | ४९५        |
| § ७. पञ्हावारो                      | 800    | (२) सङ्ख्या              | ४९५        |
| १. पच्चयानुलोमं                     | ४७७    | सुद्धं                   | ४९५        |
| (१) विभङ्गो                         | ७७४    | २. पच्चयपच्चनीयं         | ४९५        |
| हेतुपच्चयो                          | ४७७    | (१) विभङ्गो              | ४९५        |
| आरम्मणपच्चयो                        | ४७८    | नहेतुपच्चयो              | ४९५        |
| अधिपतिपच्चयो                        | ४७९    | नआरम्मणपच्चयो            | ४९६        |
| अनन्तरपच्चयो                        | 860    | नअधिपतिपच्चयादि          | ४९८        |
| समनन्तरपच्चयादि                     | ४८१    | नइन्द्रियपच्चयादि        | 8RC        |
| उपनिस्सयपच्चयो                      | 858    |                          |            |
| आसेवनपच्चयो                         | ४८२    | (२) सङ्ख्या              | ४९९        |
| कम्मपच्चयो                          | ४८३    | सुद्ध                    | ४९९        |
| विपाकपच्चयादि                       | ४८३    | 🕫 ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | ४९९        |
| (२) सङ्ख्या                         | 828    | हेतुदुकं                 | ४९९        |
| सुद्धं                              | ४८३    | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं   | ४९९        |
| पच्चनीयुद्धारो                      | 828    | नहेतुदुकं                | ४९९        |
| २. पच्चयपच्चनीयं                    | ४८४    | § २-६. सहजातवारो-सम्पयुः | <b>-</b> - |
| सङ्ख्या                             | 828    | वारो                     |            |
| ३. पच्चयानुलोमप <del>च्च</del> नीयं | 878    | § ७. पञ्हावारो           | X00        |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं              |        | १. पच्चयानुलोमं          | 400        |
| २. सनिदस्सनसप्पटिघतिः               |        | (१) विभङ्गो              | 400        |
|                                     |        | हेतुपच्चयो               | 400        |
| § १. पटिच्चवारो                     | ४८६    | आरम्मणपच्चयो             | 400        |
| १. पच्चयानुलोमं                     | ४८६    | अधिपतिपच्चयो             | 408        |
| (१) विभङ्गो                         | ४८६    | अनन्तरपच्चयो             | ५०२        |
|                                     |        |                          |            |

|                  | पिट्टक्ट्रा |                                        | विद्वकृत |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| समनन्तरपच्चयो    | 403         | हेतुसभागं                              | 482      |
| सहजातपच्चयादि    | ५०३         | हेतुसामञ्जाघटना (९)                    | ५१२      |
| उपनिस्सयपच्चयो   | ५०३         | पच्चनीयुद्धारो                         | ५१३      |
| पुरेजातपच्चयो    | 408         | २. पच्चयपच्चनीयं                       | 484      |
| पच्छाजातपच्चयो   | 404         | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 111      |
| आसेवनपच्चयो      | ५०५         | सङ्ख्या                                | ५१५      |
| कम्मपच्चयो       | ५०६         | सुद्धं                                 | 484      |
| विपाकपच्चयो      | ५०६         | नहेतुद्रकं                             | ५१६      |
| आहारपच्चयो       | 400         | नहेतुत्तिकं                            | ५१६      |
| इन्द्रियपच्चयो   | ५०७         |                                        | 1.00     |
| भानपच्चयादि      | 400         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                 |          |
| विष्पयुत्तपच्चयो | 400         | हंतुदुक                                | ५१६      |
| अस्थिपच्चयो      | 409         | हेतुसामञ्जाघटना                        | ५१६      |
| (२) सङ्ख्या      | ५१२         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                 | ५१७      |
| सुद्धं           | ५१२         | नहेतुदुकं                              | ५१७      |

धम्मानुस्त्रोमें
पद्धानं
(इतियो भागो)
१(स) तिकपट्टान

अभिधम्मपिटके

### पट्टानपालि

- १ (ख) तिकपद्वानं
  - ६. वितक्कत्तिकं
  - **७ १. पटिच्चवारो** 
    - १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभक्तो

#### हेतुपच्चयो

१. सवितकसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतकसिवचारो AVOLILI
धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सिवतकसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च
तयो खन्धा, तयो खन्धे पिटच्च एको खन्धो, हे खन्धे पिटच्च हे
खन्धा। पिटसिन्धिक्खणे सिवतकसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो
खन्धा...पेठ ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा। (१)

सवितक्कसीवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसिवचारे खन्धे पटिच्च वितक्को। पटिसन्धिक्क्षणे सवितक्कसिवचारे खन्धे पटिच्च वितक्को। (२)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसिवचारे खन्चे पटिच्च चित्तममुट्टानं 10 रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारे खन्चे पटिच्च कटता-रूपं। (३)

१. घम्मे -- सी०।

सिवतककसिवचारं धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतुपच्चया – सिवतककः सिवचारं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या चित्तसमुट्टानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणे मिवतककसिवचारं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या कटता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या कटता च रूपं। (४)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारमे च अम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – सवितक्क-सविचारे खन्ये पटिच्च वितक्को चित्तसमुद्वानं च रूप। पटि-। सन्धिक्षणे सवितक्कसिवचारे खन्ये पटिच्च वितक्को कटना च रूपं। (५)

सिवतनकसिवचारं घम्मं पटिच्च सिवतनकसिवचारो च अवितनकदिवारमतो च घम्मा उप्पज्जित्ति हेनुपच्चया – सिवतनकः सिवचारं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या वितनको च ... पे० ... हे । ब्लच्ये पटिच्च हे खन्या वितनको च । पटिसिन्धनखणे सिवतनक-सिवचारं एकं खन्यं पटिच्च तथो खन्या वितनको च ... पे० ... हे खन्या पिटच्च तथो खन्या वितनको च ... पे० ... हे खन्ये पटिच्च हे खन्या वितनको च ... पे० ... हे

.सबितककसिवचारं घम्मं पिटच्च सिवितकसिवचारो च अवितककिवचारमनो च अवितककिवचारो च घम्मा उपप्रजन्ति

श्रितककिवचारमनो च अवितककअविचारो च घम्मा उपप्रजन्ति

हितुपच्चया — सिवितककसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा
वितकको च चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे
खन्धा वितकको च चित्तसमुद्वानं च रूपं। पिटसिन्धक्षणे सिवतकके
सिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा वितकको च कटता च

रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा वितकको च कटता च

२. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं लन्धं पिटच्च तयो लन्धा ... पे० ... द्वे लन्धं पिटच्च द्वे लन्धा । पिटसिन्धक्लणे अवितक्कविचारमत्तं एकं लन्धं पिटच्च तयो लन्धा ... पे० ... द्वे अव्यक्ति पिटच्च द्वे लन्धा । (१)

.

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पिटच्च सवितनकसिवचारो धम्मो उध्यज्जिति हेतुपच्चया – वितनकं पिटच्च सवितनकसिवचारा खन्धा। पिटसिन्धिक्खणे वितनकं पिटच्च सवितनकसिवचारा खन्धा। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उपपज्जित हेतुपच्चया – अवितक्किविचारमत्तं खन्धे पटिच्च विचारो विचतसमुद्वानं च रूपं; वितक्कं पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे अवितक्किविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो कटना च रूपं। पटिसन्धिक्खणे वितक्कि पटिच्च कटनारूपं। (३)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वितनकं पटिच्च 10 सवितनकसिवचारा खन्धां चित्तसमुद्वानं च रूपं। पटिसन्धिकखणे वितनकं पटिच्च सवितनकसिवचारा खन्धा कटत्ता च रूपं। (४)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चया — अवितनक-विचारमत्तं एकं खत्थं पटिच्च तयो खन्या विचारो च चित्तसमुहानं 10 च रूपं...पे न ... द्वे खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च चित्तसमुहानं च रूपं। पटिसन्धिनकपणे अवितनकविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्या विचारो च करता च रूपं...पे न ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या विचारो च करता च रूपं...पे न ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या विचारो च करता च रूपं... पे न ... द्वे खन्ये पटिच्च

३. अवितक्कअविचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो १० धम्मो उप्पजति हेतुपच्चया – अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... हे खन्धं पिटच्च हे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं , विचारं पिटच्च चित्तसमुद्रानं च रूपं , पिट- सिच्चयां पिटच्च तयो खन्धा कटता च रूपं । पिट- क्षां पिटच्च तथो खन्धा कटता च रूपं । पिट- १० विचारं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा कटता च रूपं । पिट- १० विचारं पिटच्च हे खन्धा कटता च रूपं । पिट- १० विचारं पिटच्च वत्थु तथ्युं पिटच्च वत्थु, वत्थुं पिटच्च वत्था, वत्थुं पिटच्च वत्या, विचारं पिटच्च वत्था, वत्थुं पिटच्च विचारो , एकं महाभूतं पिटच्च तथो महाभूता ... पे० ... महाभूते पिटच्च चित्त-समुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं । (१)

в. з

१. घम्मा – सी०।

B. 4

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितनकसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितनक-सविचारा सन्धा। (२)

अवितक्कभविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो

उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा।
पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे
वत्थुं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च । अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्षण वत्युं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा; महाभूते पटिच्च कटत्ता-रूपं। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – विचारं गिटच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। पटि- सन्धिक्षणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता कृत्या कटत्ता च रूपं। पटिसन्धिक्षणे वत्यु पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता कृत्या करता च रूपं। पटिसन्धिक्षणे वत्यु पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता कृत्या; महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं। पटिसन्धिक्ष्यणे वत्यु पटिच्च वितक्को; महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं। पटिसन्धिक्ष्यणे वत्यु पटिच्च अवितक्क- व्यवस्ता खन्धा च विचारो च। (५)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुगच्चया – पटिसन्धि-क्खणे वर्त्यु पटिच्च सवितक्कसविचारा सन्धा च वितक्को च। (६)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च सिवतनकसिवचारो च

अवितनककिवचारमतो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति
हेतुपच्चया – पटिसन्धिकखणे बत्युं पटिच्च सिवतनकसिवचारा खन्या
च वितनको च; महाभूते पटिच्च कटनारूपं। (७)

४. सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – पटिसन्धि-

क्खणे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ...पेo...दे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च दे खन्धा। (१)

सवितवकसविचारं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितवकविचारमत्ती धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सवितवकसविचारं खन्धे च वत्थुं च पटिच्च वितवको। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च बम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं खन्ये च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च 10 सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतु-पच्चया — पटिसन्धिक्वणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तथो खन्धा ... पेठ ... हे खन्धं च वत्थुं च पटिच्च हे खन्धा; सवितक्कसविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटलारूपं। (४)

सवितककसिवचारं च अवितक्कअिवचारं च धम्मं पिटच्च अवि- 16 तक्किवचारमत्तो च अवितक्कअिवचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतु-पच्चया – पटिसन्धिक्त्वणे सवितक्कसिवचारे खन्धे च वत्थुं च पिटच्च वितक्को; सवितक्कसिवचारे खन्धे च महाभूते च पिटच्च कटत्ता-रूपं। (५)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअिद्यचारं च धम्मं पिटच्च 20 सिवितक्कसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा उप्पष्जिन्ति हेतुपच्चया – पिटसन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पिटच्च द्वे खन्धा वितक्को च । (६)

सिवतक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च क्ष सिवतक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्यं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे० ...हे

१-१. सी० पोत्चके नत्वि।

खन्त्रे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च; सवितक्कसविचारे खन्त्रे च महाभुते च पटिच्च कटलारूपं। (७)

५. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा। (१)

अवितनकाविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धर्मा पटिच्च अवितनकविचारमत्तो धस्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितनकविचार-मत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च विचारं च पटिच्च द्वे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्तं 10 एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च विचारं च पटिच्च द्वे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्तं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च वत्थु च पटिच्च द्वे खन्धा। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च

अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — अवितक्कविचारमन्

सन्धे च विचारं च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं, अवितक्कविचारमन्ते

सन्धे च महामूर्ते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं; वितक्कं च महामूर्ते

च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ते

सन्धे च विचारं च पटिच्च कटत्तारूपं। एटिसन्धिक्खणे अवितक्क
विचारमत्ते सन्धे च महामूर्ते च पटिच्च कटत्तारूपं। पटिसन्धिक्खणे

वितक्कं च महामूर्ते च पटिच्च कटत्तारूपं। एटिसन्धिक्खणे

वितक्कं च महामूर्ते च पटिच्च कटत्तारूपं। एटिसन्धिक्खणे

वितक्कं च सहामूर्ते च पटिच्च कटत्तारूपं। एटिसन्धिक्खणे अवितक्क
विचारमत्ते सन्धे च वस्थं च पटिच्च विचारो। (३)

अवितवकतिचारमत्तं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतु-अ पच्चया – पटिसच्यिक्खणे वितवकं च वत्थुं च पटिच्च सवितवक-सविचारा खन्या; वितवकं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूषं। (४)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च तयो खल्धा चित्तसमदानं च रूपं...पे०...द्रे खन्धे च विचारं च पटिच्य दे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितक्क-विचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च तयो खन्धा कटता च रूपं...पे० ... देखन्धे च विचारं च पटिच्च देखन्धा कटला च रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च वत्थं च पटिच्च ठ तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... दे खन्धे च वत्थं च पटिच्च दे खन्धा विचारो च। (५)

६. सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमसं च धम्मं पटिच्च सवितकसविचारो धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया - सवितक्क-सविचारं एकं लन्धं च वितक्कं च पटिच्च तथो लन्धा... पे० ... हे 10 खन्धे च वितक्कं च पटिच्च दे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे सवितकक-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे लन्धे च वितक्कं च पटिच्च दे खन्धा। (१)

सवितकसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जति हेतूपच्चया - सवितक्कसविचारे 15 खन्धे च वितक्कं च पटिच्च चित्तसमदानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पर्जन्ति हेतू-पच्चया - सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च 20 तयो खन्धा चित्तसमद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्व तयो खन्धा कटता च रूपं ...पे० ... द्रे खन्धे च वितवकं च पटिच्च द्रे खन्धा कटता च रूपं। (३)

9.6

७. सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क-अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेत्-पच्चया - पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च बत्यं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वितक्कं च वत्यं च पटिच्च हे सन्धा। (१)

सवितवकसिवचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क-अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतु. पञ्चमा – सवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृट्ठानं रूपं। पटिसन्धिक्बणे सवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च महाभते च पटिच्च कटलारूपं। (२)

सिततककसिवचारं च अवितककविचारमतं च अवितकक अविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया — पटिसन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारं एकं खन्धं च वितक्कं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धं च 10 वितक्कं च वत्युं च पटिच्च एको खन्धो, द्वे खन्धं च वितककं च वत्युं च पटिच्च द्वे खन्धा; सिवतककसिवचारे खन्धं च वितककं च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

#### आरम्मणपच्चयो

८. सिवतककसिवचारं धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – सिवतककसिवचारं एकं खत्यं ¹६ पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या। पिट-सिन्यक्खणे ... पे० ...। (१)

सिवतककमिविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उष्पज्जितिआरम्मणपच्चया –सिवतक्कसिवचारं खन्धे पटिच्च वितक्को। पटिसिन्धक्खणे ... पे० ...'। (२)

सवितककसिवचारं धम्मं पिटच्च सवितककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जित्त आरम्मणपच्चया – सिव-तककसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा वितक्को च ... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा वितक्को च । पिटसन्धिक्खणे ... पे० ... । (३)

 ९. अवितन्किविचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितक्कविचारमत्तो
 धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं बन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१) अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – वितक्कं पटिच्चं सवितक्क-सविचारा खन्या। पटिसन्ध्यक्षणं ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – अवितक्किविचारमत्ते खन्धे पटिच्च अ विचारो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

अवितनकिन्नारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकिन्नारमत्तो च अवितनकअनिचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया — अवि-तनकिन्नारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा निचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा निचारो च पटिसन्धिक्खणे ..पे० ...। (४) 10

१०. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया — अवितक्कअविचारं एकं खत्थं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । पटिसन्धि-क्खणे अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च खन्धा । पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च खन्धा । १० वत्युं पटिच्च विचारो । (१)

अवितवकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च सवितकक-सविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो १० उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो च थ्व अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्तं आरम्मणपच्चया – पटि-सन्धिक्खणे बत्युं पटिच्च अवितनकविचारमत्ता खन्या विचारो च। (४)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च घम्मा उप्पञ्जन्ति आरम्मणपच्चया – पटि- 10

सन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च। (५)

११. सवितक्कसविचारं च अतितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्व सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटि-। सन्धिक्क्षणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तथे खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थं च पटिच्च द्वे खन्धा । (१)

सवितककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्म पटिच्च अवितककविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे सिवतककसिवचारं खन्धे च बत्युं च पटिच्च वितकको। (२)

सवितवकसिवचारं च अवितवकअविचारं च धम्मं पिटच्च सिवतवकसिवचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा उपपज्जिन्त आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्वणे सिवतवकसिवचारं एकं खन्धं च बत्युं च पिटच्च तयो खन्धा वितवको च ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्यु च पिटच्च द्वे खन्धा वितवको च। (३)

१२. अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च सिवतक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पिटसिन्धक्सणे वितक्कं च वत्थुं च पिटच्च सिवतक्कसिवचारा स्तन्धा। (१)

अवितक्कविकारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च

20 अवितक्कविचारमत्तो घम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया — अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्थं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे
खत्ये च विचारं च पटिच्च हे खत्था। पटिसिन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्यं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे
खत्ये च विचारं च पटिच्च हे खत्था। पटिसिन्धिक्खण अवितक्क
20 विचारमत्तं एकं खत्यं च वत्युं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे
खत्ये च वत्युं च पटिच्च हे खत्या। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो घम्मो उप्पच्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च बत्थुं च पटिच्च विचारो। (३)

\$\$

अवितक्कितिचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त आरम्भणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे अवितक्किवचारमत्तं एकं खन्धं च बत्युं च पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... हे खन्धे च वत्युं च पटिच्च हे खन्धा विचारो च। (४)

१३. सवितक्कसिवचारं च अवितक्कविचारमतं च धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया — सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वितक्कं च पिटच्च द्वे खन्धा । पिटसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च अवितकक- 10 अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सवितककसविचारं एकं खन्धं च वितककं च वत्थु च पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे च वितककं च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

(द्वे पच्चया सज्कायमग्गेन विभक्ता, एवं अवसेसा वीसति- 15 पच्चया विभजितव्बा)।

# विष्पयुत्तपच्चयो

१४. सवितक्कसिवचारं धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जिति विष्ययुत्तपच्चया – सवितक्कसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्छणे सवितक्कसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... वृत्युं थ्र विष्ययुत्तपच्चया। (१)

सवितनकसिवचारं घम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो घम्मो उप्पज्जित निष्पयुत्तपच्चया – सिवतनकसिवचारे खन्चे पटिच्च वितनको, वर्ल्यु विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

सवितनकसविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो अ उप्पच्जति विष्ययुत्तपच्चया – सवितनकसविचारं खन्धे पटिच्च चित्त-समुद्वानं रूपं, खन्चे विष्ययुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (३)

सिवतनकसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति विप्पयुत्तपच्चया – सिवतनक-सिवचारं एकं खत्वं पिटच्च तथो खत्वा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... खन्धा वत्युं विप्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्वे विष्पयुत्तपच्चया। व पिटसन्धिक्खणे ... पे० ...। (४)

सिवतकसिवचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – सिवतकक-सिवचारे खन्धे पिटच्च वितक्को च चित्तसमुद्वानं च रूपं। वितक्को वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धे विष्पयुत्तपच्चया। 10 पिटसन्धिक्सणे ... पे० ...। (५)

सिवतक्कसिवचारं घम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो च अवि-तक्किवचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जित्ति विष्पयुत्तपच्चया — सिवतक्क-सिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च, वत्यु विष्पयुत्तपच्चया। पटि-15 सिन्धक्खणे...पे०...। (६)

सिवतक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो च अवितक्किसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्किश्रविचारो च धम्मा उप्पज्जित्ति विष्पपुत्तपच्चया – सिवतक्कितिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पेठ ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा 20 वितक्को च चित्तसमुट्टानं च रूपं । खन्धा च वितक्को च वत्थं विष्पुत्तपच्चया। चित्तसमुट्टानं रूपं खन्धे विष्पुत्तपच्चया। पटिसिच्यक्षणे ... पेठ ... । (७)

१५. अवितक्किवचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्किवचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... अवितक्किवचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च क्यां खन्धा ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ... वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितवकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उप्पजति विष्पयुत्तपच्चया – वितवकं पटिच्च सवितवकसविचारा सन्धा, वर्ल्यु विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं वम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो घम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया' — अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पिटच्च विचारो च चित्तसमुद्वानं च रूपं, विचारो वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धे विष्पयुत्तपच्चया। वितक्कं पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं, वितक्कं विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं ... पं ० ...। (३)

अवितक्किविचारमत्तं धम्मं पिटच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया – वितक्कं पिटच्च सवितक्कसविचारा खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं, खन्धा वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। चित्तसमुट्टानं रूपं वितक्कं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसन्ध्विक्षणे ...पे० ...। (४)

अवितक्कविचारमत्तं धरमं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया — अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च चित्त-समुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च चित्त-समुद्वानं च रूपं । खन्धा च विचारो च वत्युं विष्ययुत्तपच्चया । चित्त- 16 समुद्वानं रूपं खन्धे विष्ययुत्तपच्चया । सित्त- 16 समुद्वानं रूपं खन्धे विष्ययुत्तपच्चया । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (५)

१६. अवितक्कअविचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जिति विष्पयुत्तपच्चया — अवितक्कअविचारं एकं खत्थं पिटच्च तयो खत्था वित्तसमुद्वानं चं रूपं ... पे० ... हे खत्थे ... पे० ... खत्था तर्यु विष्पयुत्तपच्चया। वित्तसमुद्वानं रूपं खत्थे विष्पयुत्तपच्चया। श्रव्या तर्यु विष्पयुत्तपच्चया। वित्तसमुद्वानं रूपं खत्थे विष्पयुत्तपच्चया। पिट-सिन्धक्खणं ... पे० ... पिटस्चिक्खणं विचारं पिटच्च कटत्तारूपं, विचारं विष्पयुत्तपच्चया। वत्थे पिटच्च वत्थु, वत्थुं पिटच्च खत्था। खत्था विष्पयुत्तपच्चया। वत्थुं खत्थे विष्पयुत्तपच्चया। विचारं पिटच्च वत्थु, वत्थुं पिटच्च वित्तारो। विज्ञारो वत्थुं विष्पयुत्तपच्या। वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। वत्थुं विष्पयुत्तपच्या। वत्थुं विष्पयुत्तपच्या। वत्थुं विष्पयुत्तपच्या। एकं महासूतं पिटच्च तयो महासूता ... पे० ... महासूते पिटच्च वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं, खत्थे विष्पयुत्तपच्चया। (१)

१. विष्पयुत्त –सी०, एवमुपरि पि। २. बन्या च –सी०, स्था०। ३. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

10

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सिवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जति विष्ययुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सिवितक्क-सिवचारा खन्या, वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। (२)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित विष्पयुत्तपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचार-मत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्विक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (३)

अवित्वकअविचारं धम्मं पटिच्च मवित्वकसिवचारो च अवित्वकअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – पटि-सन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सिवत्वकसिवचारा खन्धा, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं, खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कट्तारूप खन्धे विष्प-युत्तपच्चया। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त विष्पयुत्तपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता सत्या च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... स्वत्या वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुट्टानं च्यं विचारं विष्पयुत्तपच्चया। पटिमन्धिक्सणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता व्या च कटना च रूपं, खत्था वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटता- रूपं विचारं विष्पयुत्तपच्चया। पटिमन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता व्या च कटना च रूपं, खत्था वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटता- रूपं विचारमत्ता , सत्या महाभूते पटिच्च कटतारूपं, सत्या वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटतारूपं स्वत्यं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च वितक्को वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटतारूपं सत्ये विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च अवितक्को कटनारूपं सत्ये विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिकस्यणे वत्युं पटिच्च अवितक्किविचारमत्ता स्वत्या च विचारो च, बत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (५)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – पटि-

सन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च, बत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (६)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितक्कसिवचारा व खन्या च वितक्को च, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं, खन्या च वितक्को च, वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। कटत्तारूपं खन्ये विष्ययुत्तपच्चया। (७)

१७. सवितवकसविचारं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया — पटिसन्धिक्खणं सवितवकसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो 10 खन्धा, वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (१)

सवितककसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवि-नक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारे सन्धे च बत्युं च पटिच्च वितक्को , वत्युं विष्पयुत्तपच्चया । (२)

सिवतक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च <sup>16</sup> अवितक्कअविचारो धम्मो ... पे० ... सिवतक्कसिवचारे खन्घे च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं', खन्घे विष्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिक्खण ... पे० ...। (३)

सवितकसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे०... पटि- १० सन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा, सिवितक्क-सविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटलारूपं, खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। कटलारूपं खन्धे विष्पयुत्तपच्चया। (४)

सवितनकसिविचारं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च अ अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा ...पेठ ... पंटि-सन्धिक्खणे सवितनकसिवचारे खन्धे च बत्थुं च पटिच्च वितनको,

१. सी० पोत्यके नत्यि।

सवितक्कसिवचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं, वितक्को वत्यं विप्पयत्तपच्चया। कटतारूपं खन्धे विप्पयत्तपच्चया। (५)

सवितककसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्चं सवितककसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा ... पे० ... पटि-धित्यक्क्षणे सवितककसविचारं एकं खन्यं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्या वितक्को च ... पे० ... द्व खन्ये च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्या वितक्को च ... पे० ... द्व खन्ये च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्या वितक्को च , वत्थुं विप्ययुत्तपच्चया। (६)

सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो च अवितककविचारमत्तो च अवितककअविचारो च १० धम्मा ... पे० ... पटिसिचिक्खणे सिवतककसिवचारं एकं खत्यं च वत्युं च पटिच्च तयो खत्या वितकको च ... पे० ... द्वे खत्ये च वत्युं च पटिच्च द्वे खत्या वितकको च । सिवतककसिवचारं खत्ये च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। खत्या च वितकको च, वत्युं विष्पयुन्तपच्चया। कटत्तारूपं खत्ये विष्पयुत्तपच्चया। (७)

१८. अवितवकविचारमत्तं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे वितवकं च बत्थुं च पटिच्च सवितवकसविचारा खन्धा, वत्युं विष्पयुत्त-पच्चया। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विष्पयुत्तप्च्या। पटिसन्धिक्षणे अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विष्पयुत्तप्च्या। पटिसन्धिक्षणे अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च ... पे० ... वत्थुं च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विष्पयुत्तप्च्या। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो ... पे० ... अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च

१. सी॰ पोत्यके नित्य, एवमुपरि पि। २. वत्युं च -- सी॰, स्या॰।

विश्वारं च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। सन्ये च विचारं च विष्ययुत्तप्चया। अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। सन्ये विष्ययुत्तपच्चया। वितक्कं च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। वितक्कं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविवारमत्ते सन्ये च विचारं च पिटच्च कटत्तारूपं। सन्ये व विचारं च विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च महाभूते च पिटच्च कटत्तारूपं। सन्ये विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च महाभूते च पिटच्च कटत्तारूपं। वितक्कं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे वितक्कं विषययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च वत्युं च पिटच्च विचारो। वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च वत्युं च पिटच्च विचारो। वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। (३)

अवितक्कविचारमत्त च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्प-युत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वितक्कं च वत्युं च पटिच्च सवितक्क-सविचारा खन्धा। वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। खन्धा वत्यु विष्पयुत्तपच्चया। कटत्तारूपं वितक्कं विष्पयुत्तपच्चया। (४) 16

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे० ... अवि-तक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे० ... अवि-तक्किविचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पिटच्च तथो खन्धा चित्तसमु-द्वानं च रूपं ...पे० ... खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमु-द्वानं रूपं खन्धे च विचारं च पिटच्च तथो खन्धा अवितक्किविचारम्तं एकं खन्धं च विचारं च पिटच्च तथो खन्धा करता च रूपं ...पे० ... खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। करत्तारूपं खन्धे विचारं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिच्यक्षणे अवितक्किविचारम्तं एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तथो खन्धा ...पे० ... वे खन्धे च ...पे० ... अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च महाभूते च पिटच्च कटता ... थे० ... वे खन्धे च वष्पयुत्तपच्चया। पिटसिच्यक्षणे अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च महाभूते च पिटच्च कटता ... थे० ... वे त्याचे च वष्पयुत्तपच्चया। पिटसिच्यक्षणे अवितक्किविचारमत्ते एकं खन्धं च वष्पयुत्तपच्चया। पिटसिच्यक्षणे अवितक्किविचारमत्ते एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... दे खन्धे च ...पे० ... वत्थुं व पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... दे खन्धे च ...पे० ... वत्थुं व पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... दे खन्धे च ...पे० ... वत्थुं व पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... दे खन्धे च ...पे० ... वत्थुं व पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... दे खन्धे च ...पे० ... वत्थुं व पिटच्च तथो खन्धा।

१. च विचारं च -सी०, स्था०। २. वत्थुं च -सी०।

१९. सिवतककसिवचारं च अवितककविचारमत्तं च धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... सिवतकक-सिवचारं एकं खत्थं च वितककं च पिटच्च तयो खत्था ... पे० ... दे खत्चे च ... पे० ... बत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिकखणे ... पे० ... वत्युं विष्पयत्तपच्चया। (१)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... सवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उपपञ्जित्त ... पे० ... सवितक्कसविचारं एकं खत्यं च वितक्कं च पटिच्च तथो खत्था चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खत्ये ... पे० ... खत्या वत्यु विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खत्ये च वितक्कं च विष्पयुत्त-पच्चया। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खत्या वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटत्तारूपं खत्ये च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्यया। (३)

२०. सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च अवितकक अविचारं च धम्मं ।पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जिति 30 ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे सवितककसविचारं एकं खन्धं च वितककं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... खन्धा बत्यु विषयुत्तपच्चया। (१)

सिवतक्कसिवचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जित ... पे० ... सिवतक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कितिचारमत्तं च अवितक्कः अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो

१. वत्युच – सी०; वत्युच – स्था०।

B 17

च धम्मा उपपज्जित्त विष्पयुत्तपञ्चया – परिसिन्धनक्षणे सिवतनकः सिवचारं एकं खन्धं च वितक्कं च वत्युं च परिञ्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं च ... पे० ... सिवतनकसिवचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च परिञ्च करत्तारूपं। खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपञ्चया। करतारूपं खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपञ्चया। (३)

## अत्थिपच्चयादि

२१. सवितककसविचारं धम्मं पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पञ्जति अत्थिपच्चया ... पे० ... नत्थिपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया (सङ्कित्तं)।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

२२. हेतुया सत्तांतस', आरम्मणे एंकवीस, अधिपतिया नेवीस, अनन्तरे एकवीस, समनन्तरे एकवीस, सहजाते सत्तांतस, 10 अञ्ज्ञमञ्जे अद्ववीस, निरसये सत्तांतस, उपनिस्सये एकवीस, पुरेआते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे सत्तांतिस, विपाके सत्त-तिस, आहारे इन्द्रिये भाने मम्मे सत्तांतिस, सम्पयुत्ते एकवीस, विप्ययुत्ते सर्तांतिस, अत्थ्या सत्तांतिस, निष्या एकवीस, विपाने सत्तांतिस, अत्थ्या सत्तांतिस, निष्या एकवीस, विपाने प्रकारीस, अविगते सत्तांतिस।

हेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस ... पे० ... अविगते सत्तितस (सङ्कितः) ।

(यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### २. पण्चयपच्चनीयं

(१) विसङ्गो

## नहेत्पच्चयो

२३ सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पर्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं 20

१. सत्तिस - स्था०, एवसुपरि पि।

पटिच्च तयो खत्या...पे०...हे खत्ये पटिच्च हे खत्या। अहेतुक-पटिसन्धिक्खणे...पे०...विचिकिच्छासहगते उद्वच्चसहगते खत्ये पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमतो धम्मो

प्रपण्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सिवतक्कसिवचारं खन्घे पटिच्च
वितक्को। अहेतकपटिसन्धिक्खणं ... पं० ...। (२)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – अहेतुके सवितक्कसिवचारे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे...पे०...।(३)

स्वितकस्विचारं धम्मं पटिच्च स्वितकस्विचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं स्वितक्कसिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं...पे जि... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे...पे जे...। (४)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहनुके सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च वितक्को च चित्तसमुद्वानं च रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (५)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च । अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (६)

सवितक्कसविचारं घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... अहेतुकपटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (७)

२४. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो ३० धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कं पटिच्च सवितक्कः-

सिवचारा खत्या। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सिवतककः सिवचारा खन्धा; विचिकिच्छासहगतं उद्धच्चसहगतं वितक्कं पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पच्चित तहेनुपच्चया – अहेनुकं वितक्कं पटिच्च चित्तसमुद्रानं क रूपं। अहेनुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा चित्तसमूट्रानं च रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा 10 कटता च रूपं। (३)

अवितक्क अविचारं धम्मं पिटच्च अवितक्क अविचारो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अवितक्क अविचारं एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या, तयो खत्यं पिटच्च एको खत्या, दे खत्यं पिटच्च दे खत्या, एकं महाभृतं पिटच्च तयो महाभृता ... पे० ... महाभृते 15 पिटच्च चित्तसभुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं अत्वार-समुद्धानं, अत्वर्ध्यस्प्रानं, उतुसमुद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पिटच्च ... पे० ... महाभृते पिटच्च कटत्तारूपं (१)

अवितत्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च 20 सवितक्कसविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – अहेनुकपटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अ अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जिन्त नहेतुपच्चया – अहेनुकपटि-सन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा; महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं। (४)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुक- 30

पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च वितक्को; महाभूते पटिच्च कटता-रूपं। (५)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च घम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुक- पटिसन्ध्यक्खण वत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च। (६)

अवितनकअविचार घम्म पटिच्च सवितनकसविचारो च अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा उपपञ्जित्त नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिनखणे वत्युं पटिच्च सवितनकसविचारा । खन्या च वितनको च महाभते पटिच्च कटतारूप। (७)

२५. सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पञ्जित नहेतुपच्चया — अहेतुक-पटिसन्धिक्सणे सिवितककसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा... पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पिटच्च अवितककिवचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया अहेतुक-पिटसिच्यक्लणे सिवतककसिवचारे खन्धे च वत्युं च पिटच्च वितकको। (२)

सिवतक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च आवितक्कअविचारोधम्मो उप्पज्जिति नहेतुपच्चया – अहेतुके सिवतक्क-सिवचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। अहेतुक-पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

सवितवकसविचारं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च

सवितवकसविचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा उप्पज्जिन्त

नहेतुपच्चया – अहेतुकशिटसिच्यिक्षणे सवितवकसविचारं एकं खन्यं

च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्या...पे०...हे खन्ये च वत्थुं च

पटिच्च हे खन्या; सवितवकसविचारे खन्ये च महाभूते च पटिच्च

कटनारूपं। (४)

10

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पठजन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च वितक्को; सवितक्कसविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (५)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पण्जन्ति नहेनुपच्चया – अहेनुकपटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... हे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च हे खन्धा वितक्को च। (६)

सिवतककसिविचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककमिविचारो च अवितक्कविचारमतो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अहेतुकपटिसिन्धिक्खणे सिवितकक-सिवचारं एकं खन्यं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे० ... द्वे खन्ये च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्या वितक्को च; 15 सिवतककसिवचारं खन्ये च महाभूते च पटिच्च कटसारूपं। (७)

२६. अवितक्कविचारमतं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – अहेनुक-पटिसन्धिक्खणे वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। अहेतुकपटिसन्थिक्खणे वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अ सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त नहेतुपच्चया – अहेतुक्वपटिसिन्धिक्खणे वितक्कं च बस्यूं च पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्था; वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्ता-रूपं। (३)

२७. सिवतककसिवचारं च अवितककिवचारमत्तं च धम्मं प्रिटच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपण्चया – अहेतुकं सिवतककसिवचारं एकं खन्यं च वितककं च पिटच्च तयो खन्या ...पे० ... हे खन्यं च वितककं च पिटच्च तयो खन्या ...पे० ... हे खन्यं च वितककं च पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्यं च वितककं च पिटच्च तयो खन्या ...पे० ... हे खन्यं च वितककं च पिटच्च तयो खन्या ...पे० ... हे खन्यं च वितकं च पिटच्च हे खन्या; विचिकिच्छा-सहगते उद्यच्चसहगते खन्यं च वितककं च पिटच्च विचिकिच्छासहगतो उद्यच्चसहगतो मोहो। (१)

सिवतककसिवचारं च अवितककिवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च

10 अवितककअविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – अहेनुके सिवतककसिवचारे खन्धे च वितककं च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं।
अहेनुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित 16 नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्यं च वितक्कं च पटिच्च तयो खन्या चित्तसमुट्ठानं च रूपं...पे० ... द्वे खन्ये च वितक्कं च पटिच्च द्वे खन्या चित्तसमुट्ठानं च रूपं। अहेतुकपटि-सन्धिक्खणे...पे० ...। (३)

२८. सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च अवितकः.

अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जित

नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्षणे सवितककसविचारं एकं खत्यं

च वितककं च वत्युं च पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... हे खत्ये च
वितककं च वत्युं च पटिच्च हे खत्या। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क
अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित

नहेतुपच्चया – अहेतुके सवितक्कसविचारे खन्चे च वितक्कं च

महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे

...पे०...। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअवि-श्र चारं च धम्मं पटिज्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे सिवतकक-सिवचारं एकं खन्धं च वितककं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ...पेo ... द्वे खन्धे च वितककं च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा; सिवतकक-सिवचारे खन्धे च वितककं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

### नआरम्मणपच्चयो

२९. सवितक्कसविचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो क्रधमो उप्पञ्जित नआरम्मणपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारे खन्ये पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पज्जित तआरम्मणपञ्चया – अवितनकविचारमत्ते खन्ये पटिच्च 10 चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्ते खन्ये पटिच्च कित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्ते खन्ये पटिच्च कटत्तारूपं। पटिसन्धिक्खणे वितनकं पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

अवितवकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितवकअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया — अवितवकअविचारे खन्मे पटिच्च 15 चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षणे अवितवकअविचारे खन्मे पटिच्च कित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षणे अवितवकअविचारे खन्मे पटिच्च कटत्तारूपं, विचारं पटिच्च करत्तारूपं, धर्मे पटिच्च वत्युं; एकं महाभूतं पटिच्च ...पे० ... । पटिच्च ...पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ...पे० ...। (१)

३०. सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – सवितक्क-सविचारे खन्चे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धि-क्खणे सवितक्कसिवचारे खन्चे च महाभूते च पटिच्च कटलारूपं। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च थः अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जति नुआरम्मणपञ्चया – अवितक्कः

१-१. सी०, स्या० पोत्वकेस् नत्यि।

15

B. 23

विचारमत्ते सन्धे च विचारं च पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं, अवि-तक्कविचारमत्ते खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पिटसन्धिम्बर्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च विचारं च ...पे० ... कटतारूपं। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – सवितक्क-सविचारे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

स्रवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमतं च अवितक्कअवि
ग चारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – स्रवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च
चित्तसमृद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ... कटत्तारूपं। (१)

### नअधिपतियच्चयो

३१. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्परजति नअधिपतिपच्चया ... पे० ... सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते स्रत्ये पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो अ उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पञ्जित नअधिपतिपच्चया – विपाके अवितनकविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो च चित्तसमृद्धानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणें 25 ... पे o ...। (३)

१. सी०, स्था० पोत्यकेस नत्यि ३

15

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा' चित्तसमृद्वानं च रूपं। पटिसन्धि-क्खणे' ... पे० ...।(४)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च व अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या विचारो च चित्त-समुद्वानं च रूपं...पे o ... पटिसन्धिक्खणे ... पे o ...। (५)

३२. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उपपञ्जित नअधिपतिपच्चया — अवितक्कअविचारं खन्धे पटिच्च 10 अवितक्कअविचारा अधिपति, विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितनकसिवचारो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितनक-सविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ...पे ० ...। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च ... सत्त।

३३. सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च ... सत्त' (सङ्खितं)।

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितनकसविचारो धम्मो उप्पज्जित ...पे० ... अवितनकविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया, अवितनकविचारमत्ते खन्धे च 25 विचारं च पटिच्च अवितनकविचारमत्ता अधिपति, विपाक अवितनक-विचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च (सिक्क्ष्त्तं)।

१. सन्धा च - सी०, स्था०। २. सी०, स्था० पोत्यकेस नत्थि।

### नअनन्तरपच्चयादि

३४. सवितककसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितककअविचारो धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया (नआरम्मणसिदसं)।

# नपुरेजातपञ्चयो

३५. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ... सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो भम्मो उप्पञ्जीत नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्चं पटिच्च ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्किविचारमत्तं धम्मां पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो 10 उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे वितक्कं पटिच्च सवितकक-सविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं खन्धे पटिच्च विचारो, अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च चित्तसमृट्टानं रूपं, 16 वितक्कं पटिच्च चित्तसमृट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे 0 ...। (३)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्चया – पटि-सन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा कटत्ता च रूपं। (४)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्चया ...पेo ... अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ...पेo ... पटिसन्धिक्षणे ...पेo ...। (५)

३६. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो 28 धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कअविचारं एकं खन्मं पटिच्च तयो खन्मा ... पे० ... अवितक्कअविचारे खन्मे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं, विचारं पटिच्च चित्तसमृद्रानं रूपं। पटिसन्धि-क्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितक्क- क सविचारा खन्था। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ती धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचारं पटिच्च अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... (सङ्क्षित्तं)। (७)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च'... 10 सत्त ।

३७. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो घम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्यं च विचारं च पटिच्च तयो खन्या...पेo...पटिसन्घिक्खणे...पेo...(सिङ्कुत्तं)। (७)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ... (सङ्खित्तं) ।

(नपुरेजातमूलके यथा सुद्धिकं अरूपं तथा अरूपा कातब्बा)।

### नपच्छाजातपच्चयादि

३८. सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो 20 धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया... पे०... नआसेवनपच्चया...सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – विपाकं अवितक्कविचारमन् एकं खन्घं पटिच्च (सङ्क्षित्तं)। (५) B. 98

१-१. सी० पोत्यके नित्य। २-२. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य। ३. सी०, स्था० पोरयकेसु नित्य।

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च (सङ्ख्तितं)।

(नआसेवनमूलके अवितक्कविचारमत्तं विपाकेन सह गच्छन्तेन मपुरेजातसदिसं कातत्वं, अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कविचारमत्त-गच्छन्तेन विपाको दस्सेतब्बो)।

### नकम्मपच्चयो

३९. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्घे पटिच्च सवितक्कसविचारा चेतना।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता चेतना। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा 15 चेतना। (२)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – अवितनकअविचारे खन्धे पटिच्च अवितनक-अविचारा चेतना; बाहिरं, आहारसमृष्ट्रानं, उतुसमृद्धानं, एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ...। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता चेतना। (२)

अवितवकविचारमत्तं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितवकविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – अवितवक-विचारमत्ते खन्धे च विचारं च पटिच्च अवितवकविचारमत्ता चेतना। (१) सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जितः नकम्मपच्चया – सिवतक्क-सिवचारे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च सिवतक्कसिवचारा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयादि

४०. सवितवक्तविचारं घम्मं पटिच्च सवितवक्तस्विचारो धम्मो उप्पज्जित नविपाकपच्चया ... पे० ... नक्षाहारपच्चया – बाहिरं, व्रजुत्तमृद्धानं ... पे० ... नक्षाह्यपप्चया – बाहिरं, आहारसमुद्धानं , उतु-समुद्धानं ... पे० ... असञ्जसत्तानं महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं ... पे० ... नक्षानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं ... पे० ... नक्षानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं ... पे० ... नक्षानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं ... पे० ... नम्मग-पच्चया, नक्षान्यसुत्तपच्चया ।

## नविष्पयुत्तपच्चयो

४१. नविष्पयुत्तपच्चया। अरूपे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्परज्ञति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सवितक्कसविचारे खन्ये पटिच्च वितक्को। (२)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... ढे खन्धे पटिच्च ढे खन्धा वितक्को च । (३)

४२. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो 20 धम्मो उप्पज्जित नविष्पयृत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पर्जित नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे वितक्कं पटिच्च सवितक्कं-सविचारा खन्या। (२) 15

अवितक्कविचारमत्तं घम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पच्जति नविष्पयुत्तपच्चयाः – अरूपे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो। (३)

अवितक्कविचारमत्तं घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अवितक्किविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च। (४)

अबितक्कअबिचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित निवप्युत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कअविचारं एकं खन्धं 10 पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा; बाहिरं, आहार-समुद्रानं, उत्तसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभृतं पटिच्च... पे० ...। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे विचारं पटिच्च अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्थं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ...पे०...द्वे खत्थे च विचारं च पटिच्च द्वे खत्था। (१)

सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च घरमं पटिच्च श्च सवितककसविचारो घरमो उप्पज्जित नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सवितककसविचारं एकं खन्य च वितककं च पटिच्च तयो खन्या ...पे० ... द्वे खन्ये च वितककं च पटिच्च द्वे खन्या। (१)

### नोनत्थि-नोविगतपच्चया

४३. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नोनित्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (सङ्क्षित्तं)।

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

४४. नहेतुया तेत्तिस, नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त-तिस, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त, नउप-

निस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्तित्तस, नपच्छाजाते सत्तित्तस, नआसेवने सत्तित्तस, नकम्मे सत्त, नविपाके तेवीस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नभाने एकं, नमम्मे तेत्तिस, नसम्प्रयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते एकादस, नोनित्थया सत्त, नोविगते सत्त (सङ्क्षित्ते)।

(यथा कुसलत्तिके पच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

४५. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त ...पे० ... नोविगते सत्त । (यथा कुसलत्तिके अनुलोमपच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं)।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## नहेतुदुकं

४६. नहेतुपञ्चया आरम्मणे चुद्दस, अनन्तरे समनन्तरे चुद्दस, सहजाते तेत्तिस, अञ्जमञ्जे बाबीस, निस्सये तेत्तिस, उपनिस्सये चुद्दस, पुरेजाते छ, आसेवने पञ्च, कम्मे तेत्तिस... पे०... भाने 10 तेत्तिस, मगो तीणि, सम्पयुत्ते चुद्दस, विष्पयुत्ते तेत्तिस ... पे०... अविगते तेत्तिस (सङ्क्षित्तं)।

(यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना एवं गणेतब्बं)। पटिच्चवारो।

## § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पि पटिच्चवारसिदसो कातब्बो)।

§ ३. पच्चयवारो

१. पण्डयानुलोमं

## हेतुपच्चयो

४७. सवितक्कसविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो 16

वम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे० ...द्वे खन्धां ...सत्तं।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया ... पञ्च (पटिच्चवार-सदिसा) ।

अवितक्कअविचारं धम्मं पञ्चया अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपञ्चया – अवितक्कअविचारं एकं सन्धं पञ्चया तयो सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे० ... दे सन्धे पञ्चया ...पे० ... विचारं पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्सणे ...पे० ... वन्धुं पञ्चया अवितक्कअविचारा सन्धा, वन्धुं पञ्चया विचारो । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... वत्थुं पच्चया सवितक्कसविचारा खन्धा। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कअविचारं घम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो घम्मो
...पे०...विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता खन्या, वत्युं पच्चया

15 अवितक्कविचारमत्ता खन्या, वत्युं पच्चया वितक्को। पटिसन्धिक्खणे
...पे०...। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितकसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति ... पे० ...वत्थुं पच्चया सिव-तक्कसिवचारा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटि-असिवक्षणे ... पे० ...। (४)

अवितनकअविचारं धम्मं पञ्चया अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा... पे०... विचारं पञ्चया अवितनक-विचारमत्ता खन्धा चित्तसमुद्धानं च रूपं, वत्थुं पञ्चया अवितनक-विचारमत्ता खन्धा, महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्धानं रूपं, वत्थुं १० पञ्चया वितनको, महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्धानं रूपं, वत्थुं पञ्चया अवितनकविचारमत्ता खन्धा च विचारो च। पटिसन्धिनखणे ...पे०...। (५)

१. खन्वे - सी०, स्था०। २. सत्त पञ्हा - सी०, स्था०, एवम्परि पि।

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा ... पे०...बत्युं पच्चया सवितक्कसिवचारा खन्या च वितक्को च। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (६)

अवितक्कअविचारं धम्मं पञ्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ... पे० ... वत्युं ० पञ्चया सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च, महाभूते पञ्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (७)

४८. सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पच्चया सिवतककसिवचारो धम्मो ... पे० ... सिवतककसिवचारो एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... १० पिटसिन्धिक्खणे ... पे० ... सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पच्चया अवितककविचारमतो धम्मो ... पे० ... (पठमउदाहरणे पवत्ते पटिसन्धिक्खणे सत्त पञ्हा कातब्बा)।

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पच्चया सवितनकसविचारो धम्मो ... पे० ... वितनकं च वर्ष्युं च पच्चया 15 सवितनकसविचारा खन्धा। पटिसन्धिनक्षणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्धं च विचारं च पच्चया तयो खत्था ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्धं च विचारं च पच्चया तयो खत्था ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अवि- 20 तक्कविचारम्तं एकं खत्धं च वत्थं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अवि- 20 तक्कविचारमत्तं एकं खत्धं च विचारं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... । (२)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... अवितक्किविचारमत्ते 25 खन्धे च विचारं च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च वत्युं च पच्चया विचारो (एवं पटिसन्धिक्खणे चत्तारो)। (३)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया स्वितक्कस्विचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पण्जन्ति ...पे० ...वितक्कं च वत्थुं च पच्चया स्वितक्कस्विचारा खन्धा, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे 5 ...पे० ...। (४)

अवितक्किवचारमत्तं च अवितक्कशिवचारं च धम्मं पच्चया अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कशिवचारो च धम्मा उप्पज्जित्ति ... पे० ... अवितक्किविचारमत्तं एकं खत्थं च विचारं च पच्चया तयो खत्था चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... अवितक्किविचारमत्तं एकं खत्थं 10 च वत्थुं च पच्चया तयो खत्था ... पे० ... अवितक्किविचारमत्ते खत्थे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं, अवितक्किविचारमत्तं एकं खत्थं च वत्थुं च पच्चया तयो खत्था विचारो च ... पे० ... पटिसन्धि-क्खणे तयो खत्था ... पे० ... । (५)

(अवसेसेसु द्वीसु घटनेसु पविता पटिसन्धि वित्थारेतःबा) ।

हेतुप<del>च्च</del>यो ।

B.32 16 (हेलुपच्चयं अनुमज्जन्तेन पच्चयवारो वित्यारेतःबो। यथा पटिच्चगणना एवं गणेतन्बा। अधिपतिया सत्तितिस, पुरेजाते च आसेवने च एकवीस, अयं एत्य विसेसो)।

## २. पच्चयपच्चनीयं

४९. पच्चनीये – नहेतुया तेत्तिस पञ्हा, सत्तसु ठानेसु' सत्त मोहा उद्धरितव्या मूलपदेसुयेव। नआरम्मणे सत्त चित्तसमुद्वाना २० उद्धरितव्या।

### नअधिपतिपच्चयो

५०. सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा नअधिपतिया कातब्बा।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे

१. सत्तिस - स्या०। २. झानेसू - सी०।

पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं सत्यं पच्चया तयो सत्या ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया (यथा पटिच्चनये तथा पञ्च पञ्हा कातब्बा)।

५१. अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो ६ धम्मो उप्पज्जति ... पे० ... अवितक्कअविचारे खन्धे पच्चया अवितक्क-अविचारा अधिपति, विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... विपाकं विचारं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणं ... पे० ... वत्थुं पच्चया अवितक्क-अविचारा अधिपति, वत्थुं पच्चया विपाका अवितक्कअविचारा 10 खन्धा च विचारो च ... पे० ... । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो ...पे० ...वत्युं पच्चया सवितक्कसविचारा खन्धां। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो 15 ... पे० ... विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, वत्थुं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, वत्थुं पच्चया विपाका अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, पटिसन्धिक्खणं ... पे० ...। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा...पे०...वत्युं पच्चया सवितक्क-सविचारा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ... पे० ... विपाकं विचारं पच्चया अ अवितक्कविचारमत्ता खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं, वत्थुं पच्चया विपाका अवितक्कविचारमत्ता खन्धा चित्तसमुद्वानं क्ष्पं, वत्थुं पच्चया वित्तसमुद्वानं रूपं, वत्थुं पच्चया वित्तको, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, वत्थुं पच्चया वितको, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, वत्थुं

१. सन्धा अभिपति - सी॰, स्था०। २. सन्धा विचारो च - सी॰, स्था०।

Y.

B. 34

पच्चया विपाना अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च। पटि-सन्धिक्खणे...पे०...। (५)

 अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा...पे०... वत्युं पच्चया सवितक्क-। सविचारा खन्धा च वितक्को च। पटिसन्धिवखणे...पे०...। (६)

पारा खन्या च वितकका चा पाटसान्ववस्था ...प० ...। (६) (पठमघटनायं सम्प्रणा सत्त पञ्हा कातःबा)।

५२. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति ... पे० ... वितक्कं च वत्थं च पच्चया सवितक्कसविचारा खन्या । पटिसन्धिक्छणे ... पे० ... ।

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति . पे० . . अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च विचारं च पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, अवितक्कविचारमत्तो स्तन्धे च वत्थुं च पच्चया अवितक्कविचारमत्ता स्तन्धे च वत्थुं च पच्चया अवितक्कविचारमत्ता स्ति सिपति, विचारं च विचारं च उच्चया ... पे० ... विपाकं अवितक्कविचारमत्तां एकं सन्धं च विचारं च पच्चया ... पे० ... विपाकं अवितक्कविचारमत्तां एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया ... पे० ... विपाकं अवितक्कविचारमत्तां एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया त्यो सन्धा ... पे० ... ।

(पटिसन्धिक्खणे पञ्च पञ्हा कातब्बा। यत्थ' अवितक्क-विचारमत्तं आगच्छति तत्थ विपाकं कातब्बं। नअधिपतिमूलके सत्त-तिस पञ्हा कातब्बा)।

## नअनन्तरपच्चयादि

५३. नअनन्तरं पि नसमनन्तरं पि नअञ्ज्ञमञ्ज्ञं पि नउप-निस्सयं पि सत्त पञ्हा रूपंयेव, नपुरेजाते सत्तितस पिटच्चवार-पच्चनीयसदिसं', नपच्छाजाते सत्तितस, नआसेवने पि सदिसं। यत्य' अवितक्कविचारमत्तो पि आगच्छति तत्य विपाका कातःबा।

### नकस्मपञ्चयो

५४. सवितक्कसविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो

१. सत्त - सी०। २. मूलकं - सी०। ३. पटिज्वबारपञ्चनीयसदिसा - स्था०।

धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपञ्चया – सिवतक्कसिवचारे खन्धे पञ्चया सिवतक्कसिवचारा चेतना। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पच्चया अवितक्कविचार-मत्ता चेतना। सवितक्कसविचारो धम्मो ... पे० ... वितक्कं पच्चया ४ सवितक्कसविचारा चेतना। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो धम्मो
... पे० ... अवितक्कअविचारा चेतना ... पे० ... (परिपुण्णं कातः बं)
सवितक्कसविचारो ... पे० ... वत्थुं पच्चया सवितक्कसविचारा चेतना।
अवितक्कविचारमत्तो ... पे० ... विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता 10
चेतना, वत्थुं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता चेतना। (३)

५५. सवितवकसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया सवितक्कसिवचारो धम्मो...पे०...सिवतक्कसिवचारे खन्चे चवत्युं च पच्चया सिवतक्कसिवचारा चेतना। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया 15 सर्वितक्कसविचारो धम्मो..पे०...वितक्कं च वत्युं च पच्चया सर्वितक्कसविचारा चेतना। (१)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्किविचारमत्तो धम्मो...पे०...अवितक्किवचारमत्ते खन्धे च विचारं च पच्चया अवितक्किवचारमत्ता चेतना। अवितक्किविचार- 20 मत्ते खन्धे च वत्थुं च पच्चया अवितक्किवचारमत्ता चेतना। (२)

सवितवकसिवचारं च अवितवकिवचारमत्तं च धम्मं पच्चया सिवतवकसिवचारो धम्मो ... पे० ... सिवतवकसिवचारे खन्धे च वितवकं च पच्चया सिवतकसिवचारा चेतना। (१)

सवितवकसिवचारं च अवितवकविचारमत्तं च अवितवकअवि- 25 चारं च धम्मं पच्चया सवितवकसिवचारो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-पच्चया - सवितवकसिवचारे खन्चे च वितवकं च वत्युं च पच्चया सवितवकसिवचारा चेतना (१) (निवपाके सत्तर्तिस पञ्हा कातब्बा । नआहार-नइन्द्रिय-नफान-नमग्ग-नसम्ययुत्त-निवप्ययुत्त-नोनित्य-नोविगतपच्चया वित्थारेतब्बा) ।

## (२) सङ्ख्या

#### सुद्धं

५६. नहेतुया तेत्तिस, नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्तिस, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते व नपञ्छाजाते नआसेवने सत्तिस, नकम्मे एकादस, निवपाके सत्तिस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नभाने एकं, नमम्मे तेत्तिस, नसम्ययुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते एकादस, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

५७. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त ...पे० ... नोविगते सत्त । अनुलोमपच्चनीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोसं

५८. नहेनुभ्च्चया आरम्मणे अनन्तरे समनन्तरे चृहस, सह-ग्राते तेत्तिस, अञ्जमञ्जे बाबीस, निस्सये तेत्तिस, उपनिन्सये पुरेजाते चृहस, आसेवने तेरस, कम्मे विषाके आहारे इन्द्रिये भाने तेत्तिस, ममो पञ्च, सम्पयुत्ते चृहस, विष्पयुत्ते अस्थिया तेत्तिस... पे० ... अविगते तेत्तिसं।

> पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

§ ४. निस्सयबारो

(निस्सयं पि निन्नानं)

15

10

## ६५. संस<mark>ट्टबारो</mark>

# १. पच्चयानुलोमं

## हेत्पच्चयो

५९. सवितक्कसविचारं धम्मं संसद्वो सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सवितक्कसविचारं धम्मं संसद्घो' अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... सवितक्कसविचारे खन्धे संसद्घो वितक्को । पटिसन्धि- ७ क्खणे ... पे० ... । (२)

सवितककसविचारं धम्मं संसद्घो सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा ... पे० ... सवितककसविचारं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा वितकको च ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-क्खणे ... पे० ... । (३)

६०. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसद्देो अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसद्वो सवितक्कसविचारो धम्मो ... पे० ... वितक्कं संसद्वा सवितक्कसविचारा खन्धा। पटिसन्धि- /16 क्खणे ... पे० ... । (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसट्ठो अवित्तक्कअविचारो धम्मो ...पे० ... अवितक्कविचारमत्ते खन्षे संसट्ठो विचारो । पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे संसट्ठो विचारो । (३)

अवितक्कविचारमत्तं घम्मं संसद्घो अवितक्कविचारमत्तो च अ अवितक्कअविचारो च धम्मा ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-क्लणे ... पे० ... । (४)

१. सी० पोत्यके नंत्य ।

B 97

६१. अवितनकअविचारं धम्मं संसद्दो अवितनकअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितनकअविचारं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे संसद्दा ... पे० ... पटिसन्धिनखणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं संसद्घो अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ...पे० ... विचारं संसद्घा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे विचारं संसद्घा...पे० ...। (२)

अवितवकविचारमत्तं च अवितवकअविचारं च धम्मं संसट्टो अवितवकविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... अवितवकविचारमत्तं एकं खन्धं 10 च विचारं च संसट्टा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं संसट्टो सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खत्यं च वितक्कं च संसट्टा तयो खत्या ... पे० ... दे खत्ये च 16 वितक्कं च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

(हेतुपच्चयं अनुमज्जन्तेन सब्बे पच्चया वित्थारेतःबा) ।

#### चुबं

६२. हेतुया एकादस, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे सम-नन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये भाने मम्मे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्यिया निस्थिया अ विगते अविगते सब्बल्थ एकादसः।

अनुलोमं ।

#### २. प<del>ञ्च</del>यप<del>ञ</del>्चनीयं

(पच्चनीयं कातःबं असम्मोहन्तेन)।

६३. नहेतुया छ, नअघिपतिया एकादस, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, नविपाके एका-

10

दस, नभाने एकं, नमग्गे छ, नविष्पयुत्ते एकादस।

पञ्चनीयं ।

## ३. प<del>ण्य</del>यानुलोमप<del>ण्य</del>नीयं

#### बुक

६४. हेतुपच्चया नअघिपतिया एकादस ... पे० ... नविष्पयुत्ते एकादस (सिक्क्ष्त्त)।

अनुलोमपञ्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

६५. नहेतुपच्चया आरम्मणे छ ... पे० ... पुरेजाते छ, आसेवने पञ्च, कम्मे छ... पे० ... भाने छ, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते छ ु ... पे० ... अविगते छ।

## § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो पि वित्थारेतव्बो)।

६७. पञ्हावारो

१. पण्चयानुलोमं

(१) विभक्तो

## हेतुपच्चयो

६६. सवितककसविचारो धम्मो सवितककसविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारा हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिन्छणे...पे०...। (१)

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा हेतू वितक्कस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्क्षणे...पे०...। (२)

सवितनकसविचारो घम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितनकसविचारा हेतू चित्तसमुद्वानानं रूपानं 16 हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा हेतू कटत्ता-रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितनकसिववारो घम्मो सिवतनकसिववारस्स च अवितनक-अविचारस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सिवतनकसिविचारा व हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतनकसिवचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितककसिवचारो धम्मो अवितककिवचारमत्तस्य च अिन-तक्कअविचारस्य च धम्मस्य हेतुपच्चयेन पच्चयो – सिवितकक्षसिवचारा १० हेत् वितक्कस्य चित्तसमुद्धानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्षणे सवितककसिवचारा हेत् वितक्कस्स कटता च रूपानं हेतपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितवकसिवचारो धम्मो सवितवकसिवचारस्स च अवितवकः
विचारमत्तस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितवकसिवचारा

हेतू सम्पयुत्तकानं खन्यानं वितवकस्स च हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे सवितवकसिवचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्यानं वितवकस्स
च हेतुपच्चयेन पच्चयो। (६)

सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स च अवितकक-विचारमत्तस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेत १० पच्चयो – सिवतककसिवचारा हेतु सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितककस्स च चित्तसमुट्टानानं च हपानं हेतुपच्चयेत पच्चयो। पिटसिन्धिक्खणे सिवतककसिवचारा हेतु सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितककस्स च कटता च हपानं हेतुपच्चयेत पच्चयो। (७)

६७. अवितक्किवचारमत्तो धम्मो अवितक्किवचारमत्तस्य धम्मस्स हेतुप्च्चयेन पच्चयो – अवितक्किवचारमत्ता हेतू सम्ययुत्तकानं खत्यानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्किवचारमत्ता हेतू सम्ययुत्तकानं खत्थानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चमेन पच्चयो -- अज्ञितक्कविचारमत्ता हेतू विचारस्स चित्तसम्-

B. 89

हानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्त्रणे अवितकक-विचारमत्ता हेत् विचारस्स च कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्भस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचार- ध मत्ता हेत् सम्ययुत्तकानं खन्धानं विचारस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता हेत् सम्ययुत्तकानं खन्धानं विचारस्स च कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

६८. अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 हेतुपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवि-तक्कअविचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटल्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

### आरम्मणपच्चयो

६९. सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स 18 आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्खितः पुत्वे सुविष्णानि पञ्चवेक्खितः सिवत्वक्कसिवचारा भाना बृद्वहित्वा, मग्गा बृद्वहित्वा, फला बृद्वहित्वा फलं पञ्चवेक्खितः भाना बृद्वहित्वा, फलं पञ्चवेक्खितः अतिया पहीने किलेसे पञ्चवेक्खितः विक्सिभते किलेसे पञ्चवेक्खितः, विक्सिभते किलेसे पञ्चवेक्खितः, विक्सिभते किलेसे पञ्चवेक्खितः असिवत्वक- 20 सिवारं बन्धे अनिञ्चतो दुक्सतो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्सादिन्तं अभिनन्दन्तः तं आरक्भ रागो उपपञ्चति ... पे ० ... दोमनस्सं उपपञ्चति । सिवतककसिवचारे खन्धे आरक्भ सिवतककसिवचारा खन्धा उपपञ्चति । (१)

सवितक्कसिवचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अ आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दार्न दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति; तं आरक्ष्म वितक्को उप्पज्जति। पृत्वे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति; सवितक्कसिवचारा भाना बुद्वहित्वा, मम्मा B. 40

B 41

बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं पञ्चवेनस्वति; तं आरब्भ वितन्नको उप्पञ्जिति। अरिया पहीने किलेसे पञ्चवेनस्वत्ति, विनन्दिम्भते किलेसे पञ्चवेनस्वत्ति, विनन्दिम्भते किलेसे पञ्चवेनस्वत्ति, पुत्वे समुदाविष्णं किलेसे जानन्ति। सवितनकसिविचारे सन्धे अनिज्वतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्सादेग्ति अभि-व नन्दन्ति; तं आरज्भ वितनको उप्पञ्जिति। सवितनकसिवचारे सन्धे आरब्भ वितनको उप्पञ्जिति। (२)

सवितवकसविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्ययेन पच्चयो – चेतोपरियजाणेन सवितवकसविचारचित्त-समङ्गिस्स चित्तं जानातिः सवितवकसविचारा खन्धा चेतोपरिय-10 जाणस्स, पुट्येनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपराजाणस्स, अनागतंस-जारस्म आरम्मणपच्चयेन पच्चयो।- सवितवकसविचारे खन्धे आरस्भ अवितवकअविचारा खन्धा उपपज्यतित। (३)

सवितककसिवचारो धम्मो सवितककसिवचारस्स च अवितककविवारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा

18 सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेकस्वितः तं आरस्भ
सिवितककसिवचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित्ति। पुठ्ठे सुचिण्णानि पञ्चवेकसितः, सवितककसिवचारा क्षाना बुट्टेहित्वा, ममा बुट्टहित्वा, फला बुट्टेहित्वा ' फलं पञ्चवेक्सितः, तं आरस्भ सिवतककसिवचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित्त। अरिया पहीने किलेसे

थ० पञ्चवेक्सितः, विक्खिम्भते किलेसे पञ्चवेक्सितः, पुरवे समुदाचिण्ये
किलेसे जानित्त। सिवतककसिवचारे खन्धे आरस्भ सिवतककसिवचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जित। सिवतककसिवचारा खन्धा आरस्भ
सिवतककसिवचारा खन्धा च वितक्को च उपप्रज्ञित। (४)

७०. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो—अवितक्कविचारमत्ता फाना बुद्रहित्वा, मगा बुद्रहित्वा, फला बुद्रहित्वा फल पञ्चवेक्सति; तं आरब्भ वितक्को उप्पज्जति! अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च वितकक्ष

१. षद्माकम्मुपगन्नाणस्स – स्या०। २-२. सी० पोत्वके नत्यि। ३. विपस्सति – सी०, स्या०, एवमुपरि पि।

R. 49

च अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरङ्भ वितक्को उप्पज्जति। अवितक्किवचारमत्ते खन्धे च वितक्कं च आरङ्भ वितक्को उप्पज्जति। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मः सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्ययेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता भाना बुद्धहित्वा, क मग्या बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं पच्चवेक्सिन्तः; तं आरब्भ सवितक्कसविचारमत्ते सन्ध उप्पज्जितः। अवितक्कविचारमत्ते सन्ध सवितक्कसविचारमत्ते सन्ध उप्पज्जितः। अवितक्कविचारमत्ते सन्ध स्वा अभनन्दति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित । अवितक्कविचारमत्ते सन्ध च वितक्कं च आरब्भ १० सवितक्कसविचारा सन्धा उप्पज्जित । (२)

अवितनकविचारमत्तो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चेतोपरियआणेन अवितनकविचारमत्त-चित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। अवितनकविचारमत्ता खन्धा चेतो-परियआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिआणस्स, यथाकम्मूपगआणस्स, अना- 10 गतंसआणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अवितनकविचारमत्ते खन्धे च वितनकं च आरम्भ अवितनकअविचारा खन्धा उप्पञ्जन्ति। (३)

अवितनकविवारमत्तो धम्मो सवितनकसिवचारस्स च अवि-तनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अवितनक-विचारमत्ता भाना बुटुहित्वा, मगा बुटुहित्वा, फला बुटुहित्वा फलं 20 पञ्चवेनस्वति; तं आरब्भ सवितनकसिवचारा खन्या च वितनको च उप्पञ्जन्ति। अवितनकविचारमत्ते खन्ये च वितनको च अनिञ्चतो दुनस्वतो अनत्ततो विगस्सित अस्सादेति अभिनन्दितः; तं आरब्भ सवितनकसिवचारा खन्या च वितनको च उप्पञ्जन्ति। अवितनक-विचारमत्ते खन्ये च वितनको च अपब्भितनकसिवचारा खन्या च 26 वितनको च उपपञ्जन्ति। (४)

७१. अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कअविचारस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं अवितक्कअविचारस्स सगस्स फलस्स विचारस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। दिव्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतघातुया सहं सुणाति, चेतोपरियवाणेन अ अवितक्कअविचारचित्तसमिङ्गिस्स चित्तं जानाति; आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जा-यतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, चेतोपिरयजाणस्स, पृत्वेनिवासानुस्सितजाणस्स, यथाकम्मूपपजाणस्स, अनागतंसजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारं खन्धं च विचारं च आरन्भ अवितक्कअविचारा खन्धा उप्पज्जान्ति। (१)

B. 43

अवितक्कअविचारो धम्मो सर्वितक्कसिवचारस्स धम्मस्स

10 आरुम्मुण्ग्रंच्चयेन प्चचयो – अरिया अवितक्कअविचारां भाना बुटुहित्वा, मग्गा बुटुहित्वा, फला बुटुहित्वा फलं पच्चवेश्वन्तिः तं

आरुम् सवितक्कसिवचारा सन्धा उप्पज्जितः। अरिया निःवानं

पच्चवेश्वन्तिः, निःवानं गोत्रभुस्म बोदानस्स सिवतक्कसिवचारस्म

मग्गस्म फल्स्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। चश्कु

15 अनिच्चतो दुश्वतो अनत्ततो विपस्मित अस्सादित अभिनन्दितः, तं

आरुभ रागो उप्पज्जितः... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जितः। सोतं ... धान

... जिल्हं ... कायं ... स्पे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ... बत्यु ..

अवितक्कअविचारं सन्धे च विचारं च अनिच्चतो दुश्वतो अनत्ततो

विपस्मित अस्सादित अभिनन्दितः, तं आरुभ च जिल्को च विचारं च आरुभ

स्वितक्कसिवचारा सन्धा उपपज्जितः। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया अवितक्कअविचारा भाना बृद्धहित्वा, मग्गा बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा फलं पञ्चवेक्सन्ति; तं

आरत्भ वितक्को ज्यपञ्जित । अरिया निज्ञानं पञ्चवेक्सन्ति, निज्ञानं अवितक्करिसा च आरस्मणपञ्चयेन पञ्चयो चक्क्यं अनिञ्चतो दुक्सतो अन्ततो...पे०...
वत्यं... अवितक्कअविचारे क्षस्ये च विचारं च अनिञ्चतो दुक्सतो अन्तती वृक्सतो अन्तती वृक्सतो अन्तती वृक्सतो अन्तती वृक्सतो अन्तती वृक्सतो

१. सर्वितनक० – सी०।

उपपज्जित। अनितक्कअविचारे खन्धे च विचारं च आरब्भ वितक्को उपपज्जित। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – निःबानं अवितक्कविचारमत्तस्स मग्गस्स फलस्स विचारस्स च आरम्मण- व पञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितवकअविचारो धम्मो सवितवकसिविचारस्स च अवितवकविचारमत्तस्स च धम्मस आरम्मण्यच्यमे पच्चयो – अरिया अवितवकअविचारा भागा बुद्धहित्वा, मगा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं
पच्चवेक्खित्तः; तं आर-अ सवितवकसिवचारा खन्धा च वितवको च 10
उप्यज्जित्तः। अरिया निन्वानं पच्चवेक्खित्तः, निन्वानं योत्रभुस्स
वितवकरस च वोदानस्स वितवकसि च सवितवकसिवचारस्स
मगमस वितवकरस च सवितवकसि पलस्स प्रजस्स विवारस्स
च आवज्जनाय वितवकस्स च आरम्मण्यच्चयेन पच्चयो।
चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो वियस्सित अस्सादित' 16
अभिनन्दित'; तं आरज्भ सवितवकसीवचारा खन्धा च वितवको च
उप्यज्जिता। सोतं ...पे० .. फोट्टब्बं ... वत्युं ... अवितवकअविचारे खन्ये
च विचारं च अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो वियस्सित अस्सादित

७२. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कक्षविचारो च घम्मा सवितक्कसिवचारस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरन्भ सवितक्कसिवचारा खन्धा उप्पज्जन्ति। (१)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि- अ तक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपण्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरब्भ वितक्को उप्पज्जति। (२) B. 44

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्त्व, एवनुपरि पि।

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्क-विचारमत्ता खन्या च विचारो च चेतोपरिय्वाणस्स, पुब्वेनिवासानु-स्सतिवाणस्स, यथाकम्पूपाबाणस्स, अनागतंसबाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्ते खन्ये च विचारं च आरक्भ अवितक्क-अविचारा खन्या उपपञ्जति। (3)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिन-तक्कसिविचारस्स च अवितक्किविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरब्भ 10 सिवतक्कसिविचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जन्ति। (४)

७३. सवितक्कसिवचारो च अवितक्कितचारमत्तो च घम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कः सिवचारे खन्ये च वितक्कं च आरब्भ सिवतक्कसिवचारा बन्या उप्पच्चित्त। (१)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा अवितक्किवचारमत्तस्स धम्मस्स' आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्क-सविचारे खन्ये च वितक्कं च आरक्भ वितक्को उप्पज्जति। (२)

सिवतककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा अवि-तककअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – सिवतककादि-२० ज्वारा खन्धा च वितकको च चेतोपरियआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्मति-आणस्स, यथाकम्मूपुगआणस्स, अनागतंसआणस्स आरस्मणपञ्चयेन पञ्चयो। सवितककसिवचारे खन्धे च वितककं च आरब्भ अवितकक-अविचारा खन्या उपपञ्जन्ति। (३)

सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा सवि-क्व तककसविचारस्स च अवितककविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारे खन्ये च वितककं च आर०म सवितककसविचारा खन्या च वितकको च उपपज्जिता। (४)

सी०, म० पोत्यकेस नत्व।

### अधिपतिपच्चयो

७४. सिवतकसिवचारो धम्मो सिवतकसिविचारस्स घम्मस्स अधिपतिरच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति। सुविक्तस्म कित्वा पच्चवेक्सति। सिवतकसिवचारा फाना बृद्धहित्वा, मग्गा बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा, फला वृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा, फला वृद्धहित्वा, क्रलं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति। सिवतककसिवचारे सन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दित; तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जित, दिद्धि उप्पज्जित। सहजाताधिपति – सवितककसिवचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिएचचयेन पच्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरं कत्वा पच्चवेक्क्वितः, तं गरं कत्वा वितक्को उप्पण्जित। पुब्बे सुविण्णानि गरं कत्वा पच्चवेक्क्वति। सवितक्कसविचारा भाना बुट्टहित्वा, मग्गा बुट्टहित्वा, फला गरं कत्वा पच्चवेक्क्वति। सवितक्कसविचारा भाना बुट्टहित्वा, मंगा बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा फलं गरं कत्वा वितक्को उप्पण्जित। सवितक्कसविचारे खन्धे गरं कत्वा वितक्को उप्पज्जित। सवितक्कसविचारे खन्धे गरं कत्वा अस्मादित अभिनन्दितः, तं गरं कत्वा वितक्को उप्पज्जित। सहजाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधिपति वितक्कस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स घम्मस्स 20 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो।सहजाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधि-पति चितसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति – सवितक्कसविचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च अ रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्क-अविचारस्स च घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधि-

१. पञ्चवेक्सन्ति – सी० ।

पति – सवितक्कसविचारा अधिपति वितक्कस्स च चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितक्कसिवचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्क विचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणा-धिपति सहजातिषिपति। आरम्मणािषपति – दानं दत्वा सीलं समा-दियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा तं गर्हं कत्वा पच्चवेक्खति; तं गर्हं कत्वा सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च उपपजनित। पुन्ने सुचिण्णािन गर्हं कत्वा पच्चवेक्खति, सवितक्कसिवचारा फोना बुट्ट-हित्वा, मग्गा बुट्टीहित्वा, फला बुट्टीहित्वा फलं गर्हं कत्वा पच्चवेक्खति; गं गर्हं कत्वा सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च उपपजनित। सवितक्कसिवचारं खन्धे गर्हं कत्वा अस्सादिन अभिनद्वते, तं गर्हं कत्वा सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च उपपजनित। सह-जातािषपित – सवितक्कसिवचारा अधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं वितक्कस्स च अधिपतिपत्यच्चयेन पच्चयो। (६)

सवितककसिवचारो धम्मो सवितककसिवचारस्य च अवितकक-विचारमत्तस्य च अवितककअविचारस्य च धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – सवितककसिवचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितककस्य च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (७)

७५. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्स अधिपतिप्रचमेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अवितक्कविचारमत्ता फाना बुट्टिह्त्वा, मन्या बुट्टिह्त्वा, फला बुट्टिह्त्वा फलं गरुं कत्वा पञ्चवेक्खति; ते गरुं कत्वा वितक्को उपप्णति। अवितक्कविचारमत्ते खन्चे च वितक्के ज्या पञ्चवेक्खति । सहजाति अभिनन्दित; ते गरुं कत्वा वितक्को उपप्णति। सहजाताधिपति – अवितक्कविचारमत्ते अधिपति । सहजाताधिपति – अवितक्कविचारमत्ता अधिपति । अध

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाघिपति – अवितक्कविचारमत्ता ३० भाना बुद्धहित्वा, मग्गा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं गरुं कत्वा

सम्पयत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 47

पच्चवेक्खति; तं गर्र करवा सवितक्कसिवचारा खन्या उप्पज्जित। अवितक्कविचारमत्ते खन्ये च वितक्कं च गर्र करवा अस्सादिति अभि-नन्दति; तं गर्र करवा रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अवितक्कविचारमत्ता । अधिपति विचारस्स चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता-धिपति — अवितक्किवचारमत्ता अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 10 विचारस्स च चित्तसमुद्रातानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स चधम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधि-पति — अवितक्कविचारमत्ता भाना चुट्टहित्वा, मगा चुट्टहित्वा, फला चुट्टहित्वा फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति; तं गरुं कत्वा सवितक्कसवि-चारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जन्ति। अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च वितक्कं च गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दित; तं गरुं कत्वा सवि-तक्कसविचारा खन्था च वितक्को च उप्पज्जन्ति। (५)

७६. अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। १० आरम्मणाधिपति – निब्बानं अवितवकअविचारस्स मग्गस्स फलस्स विचारस्स च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति – अवितवक-अविचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्क अविचारो धम्मो सवितक्क सविचारस्स धम्मस्स अ अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया अवितक्क-अविचारा फाना बुट्टीहत्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा फले गर्छ कत्वा पच्चवेक्खितः; तं गर्छ कत्वा सवितक्क सविचारा खन्या उप्पञ्जन्ति, अरिया निब्बानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खित्तः; निब्बानं गोत्र भुस्स वोदा-नस्स सवितक्क सविचारस्स मम्मस्स फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। 20

चक्खुं गरुं करवा अस्सादेति अभिनन्दितः, तं गरुं करवा रागो उप्पज्जिति, दिट्टि उप्पज्जिति। सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... बत्थुं ... अवितक्कअविचारे खन्चे च विचारं च गरुं करवा अस्सादेति अभिनन्दितः, तं गरुं करवा रागो अ उप्पज्जिति, दिट्टि उप्पज्जिति। (२)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया अवितनक-अविचारा भाना बुट्टीहत्वा, मगा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा फलं गर्रे कत्वा पच्चवेक्खन्ति; तं गर्रे कत्वा वितनको उप्पज्जित, अरिया 10 निब्बानं गर्रे कत्वा पच्चवेक्खन्ति; निब्बानं अवितनकिवारमत्तस्स मग्गस्स फलस्स वितनकस्स च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। चन्ध् ...पे०... बत्थुं... अवितनकअविचारे खन्धे च विचारं च गर्रे कत्वा अस्सादेति अभिनन्दित; तं गर्रे कत्वा वितनको उप्पज्जित। (३)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकिवारमत्तस्य च अवितनकः

अवितनकिवारस्य च धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं अवितनकिवारमत्तस्य मग्गस्य फलस्य विचारस्य
च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो घम्मो सवितवकसिवचारस्स च अवितवकः विचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधि-पति – अरिया अवितवकअविचारा भाना बुट्टिहित्वा, मग्गा बुट्टिहित्वा, फला बुट्टिहित्वा फलं गर्रे करवा पच्चवेक्सन्ति; तं गर्र करवा सिवतककः सविचारा खन्धा च वितवको च उप्पजनित, अरिया निव्चानं गर्रे करवा पच्चवेक्सन्ति; नित्वानं गोत्रभुस्स वितवकरूस च बोदानस्स वितवकरूस च सवितवकसिवचारस्स मग्गस्स वितवकरूस च सवितवक्क-गर्रे करवा ... पे० ... वत्यु ... अवितवकअविचारे खन्ये च चव्यारं च गर्रे करवा अस्सादेति अभिनन्दित, तं गर्रे करवा सवितवक्कसिवचारा खन्या च वितवको च उप्पजनित। (५)

१. दिट्ठि - सी०। २-२. सी०, स्या० पोत्यकेसु नित्थ।

७७. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सर्वितक्कसविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्भणा-धिपति – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च विचारं च गरुं कत्वा सर्वितक्कसविचारा खन्धा उप्पज्जन्ति। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ॥
अवितक्कविचारमत्तस्त धम्मस्त अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च विचारं च गरं कत्वा वितक्को
उप्पज्जति। (२)

अवितक्कितिचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्किवचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपति- 10 पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च विचारं च गरुं कत्वा सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित्ता। (३)

७८. सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणा- 16 धिपति – सवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च गर्छ कत्वा सवितक्क-सविचारा खन्धा उप्पञ्जन्ति। (१)

सवितककसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधि-पति – सवितककसिवचारे खन्घे च वितक्कं च गरुं कत्वा वितक्को अ उप्पज्जति। (२)

सवितककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च घम्मा सवितककसिवचारस्स च अवितककिवचारमत्तस्स च धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सिवितककसिवचारे खन्धे च वितककं च गरुं कत्वा सिवितक्कसिवचारा खन्धा च वितकको च अ उप्पज्जन्ति। (३)

#### अनन्तरपच्चयो

७९. सवितनकसविचारो घम्मो सवितनकसविचारस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितनकसविचारा खन्धा ४०२-८ पिच्छमानं पिच्छमानं सवितककसविचारानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स ... अनुलोमं वोदानस्स ... गोत्रभु सिब-तककसविचारस्स मग्गस्स ... वोदानं सिवतककसविचारस्स मग्गस्स ... सिवतककसविचारो मग्गो सिवतककसविचारस्स फलस्स ... सिवतकक-धिवारं फलं सिवतककसविचारस्स फलस्स ... अनुलोमं सिवतकक-सिवचाराय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककअविचारस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – सवितककसविचारं चृतिचित्तं अवितककः अविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – आवरजना पञ्चयो न अवतककः अविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सवितककः श्रा सवित्रकः श्रा सवित्रकः श्रा सवित्रकः विचारस्य च — पे० ... चृतियस्स भानस्य परिकम्मं चृतियं भाने विचारस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । तिवयस्स भानस्य परिकम्मं ... पे० ... चतुत्रवस्स भानस्य परिकम्मं ... पे० ... चतुत्रवस्स भानस्य परिकम्मं ... पे० ... अकासानञ्चायतनस्य परिकम्मं ... पे० ... विञ्चापः ज्वायतनस्य परिकम्मं ... पे० ... अकासान्यत्रवात्रवात्रस्य परिकम्मं ... पे० ... विद्वस्य चक्ष्यस्य परिकम्मं ... पे० ... चतुत्रवस्य परिकम्मं ... पे० ... चतुत्रवस्य चक्ष्यस्य परिकम्मं ... पे० ... चतुत्रवित्रव्यात्रवस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रवाकम्पूरपञ्जाणस्य परिकम्मं ... पे० ... अनागत्रवस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रवाकम्पूरपञ्जाणस्य परिकम्मं ... पे० ... अनागत्रवस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रवाकम्पूरपञ्जाणस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रवाकम्पूरपञ्जाणस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रवाकम्यस्य विचारस्य च ... वोदानं अवितक्कअविचारस्य अवितककअविचारस्य परिकम्मं ... पे० ... विवावस्य विचारस्य

मम्मस्स विचारस्य च ... अनुलोमं अवितवकअविचाराय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सवितनकसिवचारो धम्मो अवितनकिविचारमत्तस्स च अवि-तनकअविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – सिवतनक-सिवचारं चुितिचित्तं अवितनकिवारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स ७ च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सिवतनकसिवचारा स्वन्या अवितनक-विचारमत्तस्स बृद्धानस्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितनकिवचारमत्तस्स भानस्स परिकम्मं अवितनकविचारमत्तस्स भानस्स विचारस्त च अनन्तरपञ्चयेन। गोत्रमु अवितनक-विचारमत्तस्स मगारस विचारस्स च ॥ वोदानं अवितनकविचारमत्तस्स १० मगारस विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। भारमु अवितनक

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो — पुरिमा पुरिमा सवितक्कसविचारा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सवितक्कसविचारानं १० खन्धानं वितक्कस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स . वितक्कस्स च ... अनुलोमं वोदानस्स वितक्कस्स च ... गोत्रभु सवि-तक्कसविचारस्स मग्गस्स वितक्कस्स च ... बोदानं सवितक्कसविचारस्स मग्गस्स वितक्कस्स च ... सवितक्कसविचारो मग्गो सवितक्कसविचारस्स फलस्स वितक्कस्स च ... सवितक्कसविचारं फलं सवितक्कसविचारस्स फलस्स वितक्कस्स च ... अनुलोमं-सवितक्कसविचाराय फलसमापित्तया वितक्कस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

८०. अवितवकविचारमत्तो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो वितवको पञ्छिमस्स पञ्छिमस्स वितवकस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। पुरिमा पुरिमा अ अवितवकविचारमत्ता खन्या पञ्छिमानं पञ्छिमानं अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमत्तो मगो अवितवकविचारमत्तस्स फलस्स ... अवितवकविचारमत्तो फल अवितवकविचारमत्तस्स फलस्स ... अवितवकविचारमत्तो फल

अवितक्कविचारमत्तो भम्मो सर्वितक्कसविचारस्य भम्मस्स 🚜

B. 25

अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो - पुरिमो पुरिमो वितवको पञ्चिमानं पञ्चिमानं सवितवकसविचारानं स्वतवकसविचारमञ्ज पञ्चयो। अवितवकविचारमञ्ज चृतिचित्तं सवितवकसविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमञ्ज अवञ्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमञ्ज स्वय्या सवितवककस्विचारमञ्ज स्वयः सवितवककस्विचारमञ्ज स्वयः सवितवककस्विचारस्स सुद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितवकविजारमत्तो धम्मो अवितवकअविजारस्त धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितवकविजारमत्ता खन्धा पञ्चिमस्य पञ्चिमस्य विजारस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवक
विजारमत्तं चृतिचित्तं वितवको च अवितवकअविजारस्य उपपत्ति
चित्तस्य विजारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।अवितवकविजारम्या सम्या विजारस्य च अवितवकअविजारस्य वृद्धानस्य विजारस्य च अनितवकअविजारस्य वृद्धानस्य विजारस्य च अनितवकअविजारस्य वृद्धानस्य विजारस्य च अनितवकअविजारस्य वृद्धानस्य विजारस्य च अनितवरुष्ठेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारम्स च धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो — पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अवितक्कविचारमत्ता खन्धानं विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्तो मन्यो अवितक्कविचारमत्तस्य फल्म्म विचारस्य च ... अवितक्कविचारमत्तं फल्म्य विचारस्य च ... अवितक्कविचारमत्ते फल्म्य विचारस्य च ... अवितक्कविचारमत्ते फल्म्य विचारस्य फल्म्य व व व अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितनकविचारमत्तो धम्मो सवितनकराविचारस्स च अवितनकविचारमत्तस्स च धम्मस्म अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरियो पुरियो वितनको पञ्चिमानं पिच्छमानं सवितनकस्मिवचारानं ख्रन्थानं वितनकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितनकस्मिञ्चारमत्तं चृति-क्षितं सिवतनकस्मिचारस्स उपपत्तिचित्तस्स वितनकस्स च अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। अवितनकविचारमत्तं भवञ्च आवज्जनाय वितनकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितनकविचारमत्ता ख्रन्या सवितनक-सविचारस्स बुद्वानस्स वितनकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

८१. अवितक्कअविचारो बम्मो अवितक्कअविचारस्य घम्मस्य अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमस्य पच्छि

15

T2 K1

मस्स विचारस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। परिमा परिमा अवितवक-अविचारा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कअविचारानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारो मग्गो अविचारस्स फलस्स ... अवितक्कअविचारं फलं अवितक्कअविचारस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोघा बट्टहन्तस्स नेयसञ्जा- 6 नासञ्जायतनं अवितक्कअविचाराय फलसमापनिया विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारं चतिचित्तं विचारो च मवितक्कमविचारसम उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। 10 अवितक्कअविचारं भवञ्जं विचारो च आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा खन्धा विचारो च सवितक्कसविचारस्स वद्वानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। निरोधा वद्वहन्तस्स नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं सवितक्कसविचाराय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमानं पिन्छमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारं चितिचित्तं विचारो च अवितक्कविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्क- 20 अविचारा खन्धा विचारो च अवितक्कविचारमत्तस्स बुट्टानस्स वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोधा बद्रहन्तस्स नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं अवितक्कविचारमत्ताय फलसमापत्तिया वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि- % तक्कअविचारस्स च घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - परिमो' परिमो विचारो पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'। अवितक्कअविचारं चृति-चित्तं अवितक्कविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स च अनन्तर-

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस नत्यि।

R 84

पच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा खत्या अवितक्कविचारमत्तस्स बृट्टानस्स विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोधा बृट्ट-हन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं अवितक्कविचारमत्ताय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो घम्मो सिवतवकसिवचारस्स च अवितवकः
विचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – अवितवकः
अविचारं चृतिचित्तं विचारो च सिवतवकसिवचारस्स उपपत्तिचित्तस्स
वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकअविचारं भवः ज्ञं च
विचारो च आवठजनाय वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।
अवितवकअविचारा बन्धा विचारो च सवितककस्मविचारम्य नृद्धानस्स
वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं सवितवकसिवचाराय फलसमापत्तिया वितवकस्स
च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।

८२. अवितवकविचारमतो च अवितवकअविचारो च धम्मा

स्वितवकअविचारमा धम्मस्म अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अवितवकविचारमत्तं चृतिवित्तं च विचारो च स्वितवकअविचारस्म उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितवकविचारम्स भवङ्गं च
विचारो च आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितवकविचारमत्ता सन्धा च विचारो च स्वितवकसविचारस्म बृहुानस्स अनन्तर
थ्र पच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि-तनकविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितनकविचारमत्ता खन्या च विचारो च पच्छिमानं पच्छिमानं अवितनकविचारमत्तानं खन्यानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितनक-अवितनकविचारमत्तो मम्मो च विचारो च अवितनकविचारमत्तस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितनकविचारमत्तं फलं च विचारो च अवितनकविचारमत्तस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा

30

अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तं चृतिचित्तं च विचारो च अवितक्कअविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च अवितक्क-अविचारस्स वृद्धानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवि-तवकविचारमत्तस्स च अवितवकअविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितवकविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पञ्छिमानं पञ्छिमानं अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमत्तानं मग्यो च विचारो च 10 अवितवकविचारमत्तस्स फलस्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमत्तं फलं च विचारो च अवितवकविचारमत्तस्स फलस्स च विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा सिव-तनकसिवचारस्स च अवितनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अवितनकविचारमत्तं चृतिचित्तं च विचारो च सिवतनक-सिवचारस्स उपपत्तिचित्तस्स वितनकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितनकविचारमत्तं भवङ्गं च विचारो च आवज्जनाय वितनकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।अवितनकविचारमत्ता खन्याच विचारो च सिव-तनकसिविचारस्म नुट्टानस्स वितनकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।(५)

८३. सवितवकसविचारों च अवितवकविचारमत्तों च धम्मा सवितवकसविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयों — पुरिमा पुरिमा प्रिमा सिवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च पञ्चिमानं पञ्चिमानं सिवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च पञ्चिमानं पञ्चिमानं सिवितवकसविचारानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं च वितवको च गोत्रभुस्स ... अनुलोमं च वितवको च बीदानस्स ... अत्रिभु च वितवको च सिवितवकसविचारस्स मग्गस्स ... मोत्रानं च वितवको च सवितवकसविचारस्स मग्गस्स ... सवितवकसविचारो मग्गो च वितवको च सवितवकसविचारस्स फलस्स ... सवितवकसविचारं फलं च वितवको च सवितवकसविचार एकलं च वितवको च सवितवकसविचारस्स फलस्स ... अनुलोमं च वितवको च सवितवकसविचारस्स फलस्स।

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा
सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च पञ्चिमस्स पञ्चिमस्स
वितक्कस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितक्कमिवचारं चुितिच्तं

च वितक्को च अवितक्कविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन
पञ्चयो। सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च अवितक्किवचारविचारमत्तस्स बुद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्तस्स भानस्स परिक्रम्मं च वितक्को च अवितक्किवचारमत्तस्स भगन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। योत्रम् व वितक्को च अवितक्किवचारमत्तस्स
मग्यस्स मग्यस्म ... बोदानं च वितक्को च अवितक्कविचारमत्तस्स
मग्यस्स ... अनुलोमं च वितक्को च अवितक्कविचारमत्ताय फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्य धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो-सविनवकः-मित्रचारं चित्रचित्तं च वित्रक्को च अवित्रक्कअविचारस्य उपपन्ति-चित्तस्स विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। आवज्जना च वितक्को च पञ्चन्नं विञ्जाणानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। सविनक्तः-सविचारा खन्धा च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स बटानस्स च विचारस्म च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। दृतियस्म भानस्म परिकस्मं 20 च वितक्को च द्रिये भाने विचारस्य अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। तितयस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... चतुत्थस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... आकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... विञ्ञाणञ्चायतनस्स' परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनस्स परिकंग्मं च वितक्को 25 च ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे ० ... दिव्बस्स चक्खस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे ० ... दिव्बाय सोतधातयां परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... इद्विविधजाणस्स परि-कम्मं च वितक्को च ... पे० ... चेतोपरियबाणस्स परिकम्मं च वितक्को

१-१. दुतियस्स झानस्स च – सी०, स्या०। २. विचारस्स च – सी०, स्या०। ३. विञ्ञानञ्चायतनस्स – सी०।

च ... पे० ... पुट्वेनिवासानुस्सित्जाणस्स परिकम्म च वितक्को च ... पे० ... यथाकम्मूपगजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... अनागतंसजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... गोत्रभु च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... बोदानं च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... अनुलोमं च वितक्को व अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... अनुलोमं च वितक्को व अवितक्कअविचाराय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तर-पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमतो च धम्मा अवि-तक्किवचारमत्तस्स च अवितक्किश्रविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्च-येन पञ्चयो – सवितक्कसिवचारं चृतिचित्तं च वितक्को च अवितक्कि 10 विचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स च विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितक्किसिवचारा खन्या च वितक्को च अवितक्किवचार-मत्तस्स वृद्धानस्स च विचारस्स च अनन्तरपञ्चये। अवि-तक्किवचारमत्तस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च अवितक्कि-विचारमत्तस्स भानस्स च विचारस्स च अनन्तरपञ्चये। 10 गोत्रभु च वितक्को च अवितक्किवचारमत्तस्स मग्मस्स च विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। वोदानं च वितक्को च अवितक्क-विचारमत्तस्स मग्मस्स च विचारस्स च ...अनुलोमं च वितक्को च अवितक्किविचारमत्ताय फल्समापत्तिया च विचारस्स च अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवि-तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च पच्छिमानं पच्छिमानं सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं च वितक्को च थ्या गोत्रभुस्स च वितक्कस्स च ... अनुलोमं च वितक्को च वोदानस्स च वितक्कस्स च ... गोत्रभु च वितक्को च सवितक्करियारस्स च मग्मस्स च वितक्कस्स च ... बोदानं च वितक्को च सवितक्क सवितक्करस्स च ... विदानं च वितक्को च सवितक्कः सविचारस्स मग्मस्स च वितक्करस च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।

१. मग्गस्स च – सी०, स्था०।

<sup>40 2 -</sup> S

सवितवकसविचारो मगो च वितवको च सवितवकसविचारस्स फलस्स च वितवकस्स च ... सवितवकसविचारं फलं च वितवको च सवितवक-सविचारस्स फलस्स च वितवकस्स च ... अनुलोमं च वितवको च सवितवकसविचाराय फलसमापत्तिया च वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन ठ पञ्चयो। (५)

### समनन्तरपच्चयो

८४. सवितवकसविचारो धम्मो सवितवकसविचारस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो (अनन्तरपञ्चयो पि समनन्तरपञ्चयो पि सदिसो)।

## सहजातपच्चयो

८५. सिवतककसिवचारो धम्मो मिवतककसिवचारस्स धम्मस्स 10 सहजातपच्चयेन पच्चयो — सिवतककसिवचारो एको खन्धो तिष्णान्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो, तयो खन्धा एकस्स खन्धम्स सह-जातपच्चयेन पच्चयो, ढे खन्धा द्वित्र खन्धानं सहजानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतककसिवचारो एको खन्धो तिष्णान्नं खन्धानं ...पे० .. ढे खन्धा द्वित्रं खन्धानं ...पे० ...। (१)

गवितक्षकमिनारो धम्मो अवित्वकविचारमत्तस्य धम्मस्य सह्जातपञ्चयेन पञ्चयो – प्रवितकक्षमिचारा खल्या वितक्षम्स सह-जातपञ्चयेन पञ्चयो। पटिमन्यिवखणे...वे०...। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्भस्स गहजातपञ्चयेत पञ्चयो – सवितकक्रसविचारा खन्सा चिन्तसमुद्धानानं <sup>20</sup> स्थानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो । पटिसन्धिकवर्णे...पे०...कटता-रूपानं...पे०...। (३)

रावितवकसिवचारो घम्मो सवितवकसिवचारस्य च अवितवकः अविचारम्य न धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – सवितवकः सविचारो एको खन्यो तिष्णन्नं बन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं क्ष सहजातपञ्चयेन पञ्चयो...पे० द्वे बन्या द्विन्नं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो.. पेठसिन्यक्वणे...पेठ...। (४)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स

1'. 59

अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्क-सविचारा खन्धा वितक्कस्स च वित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजात-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (५)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क-सविचारो एको खन्धो तिण्णसं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्तणे .. पे० ...। (६)

सवितककः पिवचारो धम्मो मिवत्वकः पिवचारस्स च अवितककः विचारमत्तस्स च अवितककः विचारमत्तस्स च अवितककः विचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन १० पञ्चयो — सिवतकः पिवचारो एको अन्यो तिष्णकः खन्धानं वितकक्सस च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्वित्रं अन्यानं वितककस्म च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ... पे० ... पटिसन्धिक्षणे ... पे० ... । (७)

८६. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमृत्तस्य 15 धम्मस्स सहआतपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमृत्तो एको खन्यो तिण्णात्रं खन्यानं सहआतपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या द्वित्रं खन्यानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणं ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तो थम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – वितयको सवितक्कसविचारानं खन्धानं 20 सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्खणे...पे०...। (२)

अवितनकिविचारमत्तो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अवितनकविचारमत्ता खन्धा विचारस्स चित्तसमुट्टानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो, वितनको चित्तसमु-ट्टानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३) 25

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं चरूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कविचारम्तस्य च अवितक्कअविचारस्य च शम्मस्य सहजातपच्चयेन पच्चयो — अवितवक्क-विचारमत्तो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्थानं विचारस्य च चित्तसमुट्टा-नानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्था द्विन्नं ह खन्धानं विचारस्य च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ... पे० ... पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (५)

८७. अवितक्क अविचारो धम्मो अवितक्क अविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो — अवितक्क अविचारो एको खन्धो निष्णप्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो . पे० . १० द्वे खन्धा द्विप्त खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । विचारो चित्तसमुट्टानानं च रूपानं . पे० . . गटिमन्धिक्यणं अवितक्क अविचारो एको खन्धो तिष्णप्त्रं खन्धानं कटता च रूपानं ...पे० ... द्वे खन्धा द्विप्तं खन्धानं कटता च रूपानं ...पे० ... द्वे खन्धा द्विप्तं खन्धानं कटता च रूपानं ...पे० ... विचारो कटताःच प्रत्युस्स ...पे० ... वत्यु खन्धानं ...पे० ... 18 विचारो वत्युस्स ...पे० ... वत्युस्त ...पे० ... चत्युस्त महाभूनं तिष्णक्षं महाभूतानं ...पे० ... महाभूनं वित्तरसमुट्टानां रूपानं कटनाःच्यानं उपादारूपानं ...पे० ... महाभूनं वित्तरसमुट्टानां रूपानं कटनाःच्यानं उपादारूपानं ...पे० ... महाभूनं वित्तरसमुट्टानं, उनुममुट्टानं, असञ्ज्यसत्तानं एकं महाभूतं ...पे० ... महाभूतं तत्या कटनाःच्यानं उपादारूपानं ...पे० ... महाभूतं । चत्रा सहाभूतं ... चत्र ... महाभूतं कटनाःच्यानं ... चत्र ... महाभूतं चत्रावाच्यानं ... चत्र ... महाभूतं ... चत्र ... महाभूतं ... चत्र ... महाभूतं ... चत्र ... महाभूतं ... चत्र ... चत्य ... चत्र ... चत्र ... चत्र ... चत्र ... चत्र ... चत्र ... चत्र

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो - पटिसन्धिक्खणे वत्यु सवितनकसविचारानं सन्धानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य घम्मस्य सहजातपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सन्धानं असहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे विचारो अवितक्कविचार-मत्तानं सन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं सन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्सणे वत्यु वितक्कस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-

१-१. सी० पोत्थके नत्थि।

तक्क अविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्क विचारमत्तानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो अवितक्क विचारमत्तानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे वत्यु अवितक्क-विचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४) ०

अवितक्क अविचारो धम्मो सवितक्क सविचारस्स च अवितक्कः विचारमत्तस्स च धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – पटिसन्धिक्खणे वत्यु सवितक्क सविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपञ्चयेन पञ्चयो।(५)

८८. सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा 10 सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पिटमन्धिक्खणे सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पत्र्याचा सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च द्वित्रं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क- 16 विचारमत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारा खन्धा च वत्यु च वितक्कस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क- २० सविचारा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारा खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो चधम्मा सिवतक्क-सिवचारसर्गे च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन थ्र पञ्चयो – पटिसन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं वितक्कस्स च ...पे० ...ढे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस नरिय।

८९. अवितक्किवचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धि-क्खणे वितक्को च बत्थु च सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवितवकविचारमत्तस्य धम्मस्य सहजातपच्चयेन पच्चयो – अवितवकः विचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णअं खन्धानं .. पे० ... दे खन्धा च विचारो च द्विञ्ञं खन्धानं महातलपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिवस्यो अवितवकविचारमतो एको खन्धो च पिचारो च तिष्णअं 10 खन्धानं ... पे० ... दे खन्धा च विचारो च दिन्नं खन्धानं .. पं० ... पटि-सन्धिक्यणे अवितवकविचारमतो एको खन्धो च यन्यु च तिष्णअं खन्धानं महजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अधितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहकातपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्क
विचारमत्ता बन्धा च विचारो च चित्तममुद्वानानं रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभूता च चित्तममुद्वानानं रूपानं ... पे० ... धितक्को च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं ... पे० ... पितक्को च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं ... पे० ... पितक्को च महाभूता च क्च्या च विचारो च कटतारूपानं ... पे० ... पितिस्विक्चणे अवितक्क
विचारमत्ता च कटतारूपानं च कटतारूपानं ... पे० ... पिटिसन्धिक्चणे वितक्को च महाभूता च कटतारूपानं ... पे० ... पिटिसन्धिक्चणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वत्यु च विचारस्स सहक्षानपञ्चयेनं पञ्चयो। (3)

अधितनकविचारमत्तो च अधितनकअविचारो च धम्मा अवि25 तनकविचारमत्तस्य च अवितनकअविचारस्य च धम्मस्य सहजातपञ्चयेनः
पञ्चयो -- अवितनकविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णप्नं
खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहआतपञ्चयेन पञ्चयो, तयो
खन्धा च विचारो च एकस्य खन्धस्य चित्तसमुद्वानानं च रूपानं
सहआतपञ्चयेन पञ्चयो, द्वे खन्धा च विचारो च द्विन्नं खन्धानं
36 चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहआतपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिन्धस्यो

B. 62

अवितक्कितिचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णप्नं खन्धानं कटता च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... प्रिसन्धिवखणे अवितक्कित्वचारमत्तो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णप्नं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो .. पे० ... द्वे खन्धा च

९०. सिवतककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सिवतकक-सिवचारो एको खन्धो च वितकको च तिष्णन्नं खन्धानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्धा च वितकको च द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

सवितनकर्मविचारो च अवितनकविचारमत्तो च धम्मा अवितनकअविचारस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – सवितनक-सविचारा खन्या च वितनको च चित्तसमुद्रानानं रूपानं सहजात-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्थिक्खणे ... पे० ...। (२)

सवितकसाविचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा 15 सिवानकसिवचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – सिवानकअविचारो एको खन्यो च वितक्को च तिण्णन्ने खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्या च वितक्को च द्विन्नं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पृटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (३) 20

९१. सिवतककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च अवितककअविचारम्तो च अवितककअविचारो च धम्मा सिवितककसिविचारस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सिवितककसिविचारो एको खन्धो च वितकको च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वितकको च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं सहजात- 25 पच्चये। (१)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसिवचारा खन्या च वितक्को च महाभूता च चित्तसमुट्टानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे 30

20

सिवतक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च महाभूता च कटलारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

## अञ्जमञ्जपन्चयो

९२. सिवतवकसिवचारो घम्मो सिवतवकसिवचारस्स धम्मस्स अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो – सिवतवकसिवचारो एको खन्धो तिण्णन्ने क्ष्म्यानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० .. पिटसिन्धिक्खणे सिव-तवकसिवचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो ... (१)

स्रवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स १० अञ्जमञ्ज्यपच्चयेन पच्चयो – स्रवितक्कसविचारा खत्था वितक्कस्स अञ्जमञ्जयपच्चयेन पच्चयो। पटिमन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

सविनक्कसविचारो धम्मो अविनक्कअविचारस्स धम्मस्स अञ्ज्रमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सविनक्कसविचारा स्रन्धा बत्थुस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। (३)

सिवतकस्तिवारो धम्मो सिवतकस्तिवारम्म च अवितककः अविवारस्म च धम्मस्स अञ्जमञ्जप्रचयेन पच्चयो – पिटसन्धिक्षणं सिवतकस्तिवारो एको खन्धो तिण्णनं बन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जप्रचयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जप्रचयेन पच्चयो .. (४)

सवितक्कसविचारोधम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटि-सन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्या वितक्कस्स च वत्थुस्स च अञ्ज्ञ-मञ्जपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितवकसविचारो धम्मो सवितवकसविचारस्य च अवितवकः

किवारमत्तस्य च धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो स्वितवकः
सविचारो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्धानं वितवकस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वितवकस्स च
अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (६)

R. 64

सवितक्कसविचारो धम्मो सिवतक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो - पटिसन्धिबल्दणे सवितक्कसविचारो एको खन्धो तिष्णात्रं खन्धान वितक्कस्स च वत्युस्स च अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... इ इ खन्धा द्विजं खन्धानं वितक्कस्स च वत्युस्स च अञ्जमञ्जपञ्चयेन ॥ पञ्चयो । (७)

९३. अवितक्किवचारमत्तो धम्मो अवितक्किवचारमत्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किवचारमत्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्विन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । पिटसन्धिक्खणे 10 ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं खन्धानं अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (२)

अवितवकविचारमत्तो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स 15 अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवितवकविचारमत्ता खन्धा विचारस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितवकविचारमत्ता खन्धा विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे वितवको वत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे वितवको वत्युस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अ अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे वितक्को सवितक्कसिवचारानं खन्धानं वत्थुस्स च अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवि- अवि- अवि- अवि- अवि- अव्याप्त स्मान्ति एको खन्धां तिण्णक्षं खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विष्ठं खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धां तिण्णक्षं खन्धानं विचारस्स च वत्थुस्स च अञ्जमञ्जन

R. 65

पच्चयेन पच्चयो...पे०...द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं विचारस्स च वत्थस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (५)

९४. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कअविचारो एको खन्यो तिण्णन्नं क्ष्मानं अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो .. पे० ... हे बन्धा दिन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो । पटिसन्धिक्षणं अवितक्कअविचारो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... हे खन्या दिन्नं खन्यानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो । खन्या वन्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्यानं ... पे० ... विचारो वत्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्यानं ... पे० ... विचारो वत्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्यानं ... पे० ... विचारो चत्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्यानं ... पे० ... वत्यु स्वाप्सम् ... पे० ... वत्यु सन्यानं प्रचानं प्रचानं प्रचानं प्रचानं ... पे० ... विचारो सन्यानं प्रचानं प्रचानं प्रचानं प्रचानं ... पे० ... । (१)

अवित्वकअविचारो धम्मो स्वित्वकस्विचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जयच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्षणे वत्यु सवित्वकस्विचारानं 15 स्वन्धानं अञ्जमञ्जयच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य थम्मस्य अञ्जामञ्जापच्ययेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्यानं अञ्जामञ्जापच्ययेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे

अव्ययु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो।
पटिसन्धिक्षणे वत्यु वितक्कस्य अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो।

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्य च अवितनक-अविचारस्य च धम्मस्य अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धि-क्खणे विचारो अवितनकविचारमत्तानं खन्धानं वत्थुस्य च अञ्ज-20 मञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वत्यु अवितनकविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्य च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क विचारमत्तस्स च घम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धि-क्खणे वत्यु सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो। (५)

९५. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स अञ्जसञ्जपञ्चयेन पञ्चयो – पिट-सिन्धक्खणे सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क-विचारमत्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वत्यु च वितक्कस्स च अञ्जमञ्ज-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्क- 10 सविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स अञ्जयमञ्जयच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्षणे सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्ने खन्धानं वितक्कस्स च अञ्जयनञ्जयच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च अञ्जयनञ्जयच्चयेन पच्चयो। (३)

९६. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्म धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटि-सन्धिक्खणे वितक्को च वत्थु च सवितक्कसिवचारानं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च घम्मा 20 अवितनकविचारमत्तस्स घम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो — अवि-तनकविचारमत्ति एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्धा च विचारो च द्विन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्धा च विचारो च द्विन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो । पटिसन्धिम्बलणे अवितनकविचारमत्तो एको खन्धा च विचारो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं ... पे० ... दे 25 खन्धा च विचारो च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो। (२)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा अवि-तक्कअविचारस्स घम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्घिक्खणे अवितक्किविचारमत्ता खन्या च विचारो च बत्युस्स अञ्जमञ्ज- ३० B 67

पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वस्य च विचारस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जमञ्ज-ण्चयमेन पच्चयो – पटिसन्धिक्सणे अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धो च विचारो च तिण्णन्नं सन्धानं वत्थुस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे o ... द्वे सन्धा च विचारो च द्विन्नं सन्धानं वत्थुस्स च अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं सन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे o ... छ द्वे सन्धा च वत्थु च द्विन्नं सन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो। (४)

९७. सवितककसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितककसविचारस्म धम्मस्स अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – सवितकक-सविचारो एको खन्यो च वितकको च तिण्णन्नं खन्यानं अञ्जमञ्ज-16 पच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्या च वितकको च द्विन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ...पे० ...। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च बत्थुस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन 20 पच्चयो। (२)

सवितककसिवचारो च अवितककिविचारमत्तो च धम्मा सिव-तककसिवचारस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जयस्व-पच्चयेन पच्चयो - पटिसिध्यस्त्रण सिवतककसिवचारो एको खन्यो च वितकको च तिण्णजं खन्यानं वत्युस्स च अञ्जयञ्जपच्चयेन पच्चयो 30 ... पे ०... द्वे खन्या च वितकको च द्वित्रं खन्यानं बत्युस्स च अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितककसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कः अविचारो च धम्मा सवितककसविचारस्स धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितककसविचारो एको खन्धो च वितक्को अ च वत्थु च तिष्णक्षं खन्धानं अञ्जामञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा च वितक्को च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो। (१)

### निस्सयपच्चयो

९८. सवितककसिवचारो धम्मो सवितककसिवचारस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – सवितककसिवचारो एको खन्धो तिष्णप्रं खन्धानं (सिक्कत्तं) सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो (सङ्कित्तं) पञ्च।

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो — अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिष्णक्षं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे 10 खन्धा दिलं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो, विचारो चित्तसमुद्वानानं ह्यानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पिटसित्ध-क्खणे अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिष्णक्षं खन्धानं कटता च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्वित्रं खन्धानं ... पे० ... वक्खायतनं 15 चक्खायतनं एकं महाभूतं ... पे० ... चक्खायतनं 15 चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु अवितक्कअविचारानं खन्धानं विचारस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – वत्थु सवितक्कसिवचारानं खन्धानं निस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणं वत्थु ... पे० ...। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, बत्थु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं वितक्कस्स च निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो 26 ...पेo ...। (३)

अवितनकअविचारो घम्मो अवितनकविचारमत्तस्स च अवि-तनकअविचारस्स च घम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवि- तक्किविचारमत्तानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं ... पे० ... वस्यु अवितक्किविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो ... पे० ...। (४)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कः विचारमत्तस्स च धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – वत्यु सवितक्कः सविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पटि-सन्धिक्कणे वत्यु ...पे० .. । (५)

९९. सिवननकसिवचारो च अविननकअविचारो च धम्मा सिवतनकसिवचारस्स धम्मस्स निरुमयपच्चयेन पच्चयो – सिवनकक-10 सिवचारो एको खन्यो च बत्यु च तिष्णन्नं बन्धानं निरुस्यपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (पवित्ति पि पटिसन्धि पि दीपेतध्वा)। (१)

सवितककसविचारो च अवितककअविचारो च धम्मा अवितकक-विचारमत्तरस धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – सवितवकमविचारा सन्या च वत्थु च वितककसस्य ... पे० ... पटिसन्यिकसणे ... पे० ... । (२)

सवितवकमिवचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवितवकअविचारस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – सवितवकसिवचारा सन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... । (३)

सवितककसविचारो च अवितककअविचारो च धम्मा सवितककः

अस्तिचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेनः
पच्चयो – सवितककसविचारो एको खन्थो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं
वितक्कस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिक्षणे

... पे० ...। (४)

१००. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अ सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – वितक्को च वत्यु च सवितक्कसिवचारानं खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिवक्षणे ...पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कः-

B. 69

विचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्नं खन्धानं ...पे० ... अवि-तक्कविचारमत्तो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितद्यक्तिवचारमत्तो च अवितद्यकअविचारो च घम्मा अवि-तद्यकअविचारस्स घम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो — अवितद्यकविचार- क मत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमुद्वानां रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो, अवितद्यकविचारमता खन्धा च महाभूता च वित्तसमुद्वानां ... पे० ... अवितद्यकविचारमत्ता खन्धा च वत्यु च विचारस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो (पटिसन्धिकानि चत्तारि। सङ्कित्तं)। (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णन्नं खन्धानं चित्तममृद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो .. पं० ... द्वे खन्धा च विचारो च द्विन्नं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च 16 रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च बत्थु च तिष्णन्नं बन्धानं विचारस्स च ... पं० ... द्वे खन्धा च बत्थु च द्विन्नं बन्धानं विचारस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धि-क्खणे ... पं० ... । (४)

१०१. सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा थ्य सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स ...पे० ... अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स ...पे० ... सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स ...पे० ... तीणि।

सवितनकसिवचारो च अवितनकविचारमत्तो च अवितनक-अविचारो च धम्मा सवितनकसिवचारस्स धम्मस्स ... पे० ... अवितनक- 26 अविचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो (द्वे बारा वित्यारेतन्बा)।

# उपनिस्सयपच्चयो

. १०२. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-

निस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे० ...। पकतूपिनस्सयो - सिवतकक-सिवचारं सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसथकम्मं करोति, सिवतककसिवचारं भानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं ...पे० ... समापित्तं उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिष्टुं गण्हाति। व सिवतककसिवचारं सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं दोसं मोहं मानं दिष्टुं पत्थनं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसथकम्मं करोति, सिवतककसिवचारं भानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, सम्मं ...पे० ... समापित्तं ...पे० ...पाणं हनति ...पे० ... सङ्खं भिन्दित। सिवतककसिव-चार सद्धा सिक्त सुतं चागो पञ्जा रागो दोसो मोहो मानो दिष्टि पत्थना सिवतककसिवचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जय

सिततकसिवचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तरस धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो — सिततकसिवचारं सद्ध उपिनस्सयो — सिततकसिवचारं सद्ध उपिनस्सय अवितक्कविचारमत्तं भानं उप्पादित, मग्यं ... पे० ... समापित ... पे० ... सिततकसिवचारं सीलं... पे० ... परथनं उपिनस्साय अवितककिवचारम्तं भानं उप्पादित, मग्यं ... पे० ... समा-पित ... पे० ... समा-पित ... पे० ... समा-पित ... पे० ... सितक्कसिवचारा सद्धा ... पे० ... परथना अवितककः विचारमत्ते स्मा ... पे० ... परथना अवितककः विचारमत्ते स्मा ... पे० ... परथना अवितककः च उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

उपानस्सयपञ्चयन पञ्चया। (२)

सवितवकसिवचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स
उपितस्यपञ्चयेन पञ्चयो अन्तर्भितस्ययो, पकत्पित्स्सयो ...पे०...
पकत्पितस्ययो – सवितवकसिवचारं सद्धं उपितस्साय अवितवकअवि=
अचारं भानं उप्पादिति, मग्यं ...पे०... अभिञ्जं पे०... समापत्ति उप्पादिति। सवितवकसिवचारं सीळं...पे०... पत्थनं उपितस्याय अवितवकअविचारं भानं उप्पादिति, मग्यं ...पे०... अभिञ्जं ...पे०... समापत्ति
उप्पादिति। सवितवकसिवचारं सीळं...पे०... अभिञ्जं ...पे०... समापत्ति
उप्पादिति। सवितवकसिवचारा सद्धा ...पे०... पत्थना अवितवकअविचाराय सद्धाय सीळस्स सुनस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स
च कायिकस्स सुवस्स कायिकस्स दुक्खस्स उपितस्सयपञ्चयेन
पञ्चयो। (३)

सवितककसविवारो धम्मो अवितक्कविवारमत्तस्स च अवि-तक्कअविवारस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। अनन्त-रूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो...पे०...। पक्तूपिनस्सयो – सवितक्क-सविवारा सद्धा...पे०...पत्यना अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स वागस्स पञ्जाय विवारस्स च उपिनस्सयपञ्चयेन । पञ्चयो। (४)

सवितवकसिवचारो घम्मो सवितवकसिवचारस्स च अवि-तवकविचारमत्तस्स च घम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्म-णूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूप-निस्धयो – सिवतवकसिवचारा सद्धा ... पे० ... पत्थना सिवतकक-मविचाराय मद्धाय .. पे० ... पत्थनाय वितवकस्स च उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (५)

१०३. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्य उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-तिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ७ ... । पकतूपनिस्सयो – अवितक्कविचार - १६ मनं भद्धं उपनिस्साय अवितक्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति, मग्गं ... पे ० ... समापन्ति उप्पादेति। अवितक्कविचारमत्तं सीलं सुतं चागं पञ्जं वितक्कं उपनिस्साय अवितक्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति, मग्गं ... पे ० ... समापन्ति उप्पादेति । अवितक्कविचारमत्ता सहा सीलं सुतं चागं पञ्जं वितक्कं उपनिस्साय अवितक्कविचारमत्ता सहा सीलं सुतं चागं पञ्जा वितक्को च अवितक्कविचारमत्ताय सहाथ सीलस्स श्रम्स्स पञ्जाय वितक्कस्स च उपनिस्सथपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स उपिनस्ययप्चचयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे ....। पक्तूपिनस्सयो – अवितक्कविचारमत्तं सद्धं उपिनस्सयो ... पे ....। पक्तूपिनस्सयो – अवितक्किवचारमत्तं सद्धं उपिनस्सयो ... पे ... स्वितक्किवचारं कार्नं उप्पति ति विपस्तनं ... पे ... मग्गं ... पे ... सिवतक्कसिवचारं कार्नं उप्पति, विपस्तनं ... पे ... मग्गं ... पे ... समापित उप्पति, सार्वं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समावियति, उपीस्सक्तमं करोति, सिवतक्कसिवचारमत्तं उपीस्सक्तमं करोति, सिवतक्कसिवचारम्तं उपीस्सक्तमं करोति, सिवतक्कसिवचार कार्नं उप्पत्ति, विपस्तनं उपीस्सक्तमं करोति, विपस्तनं

१. सी ० पोल्धके नत्थि।

To 2- 22

उप्पादेति, ममां उप्पादेति, समार्पात उप्पादेति, पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति । अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च सवितक्कर्तिचाराय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे० ...। पक्तूपिनस्सयो – अवितक्कविचारमत्तं सद्धं उपिनस्सय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादिति, मगं ... पे० ... अभिञ्ञं ... पे० ... समापित उप्पादित। अवितक्कअविचारमत्तं सीलं सुतं चागं पञ्जं 10 वितक्कं उपिनस्साय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादेति, मगं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापित्त उप्पादेति। अवितक्कविचारमत्ता ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापित्त उप्पादेति। अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च अवितक्कअविचारा सद्धाय सीलंस्स सुतस्त चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुतस्त चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुतस्स चारिकस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्त- रूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पं ...। पकतूपिनस्सयो – अवितक्क-विचारमत्ता सद्धा सीळं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च अवितक्क-विचारमत्ता सद्धा सीळं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च अवितक्क-विचारस्ताय मद्धाय सीळस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्य च

20 उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

B. 73

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्म-णूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ...पे० .. । पक्तूप-निस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च सवितक्कसिवचाराय सद्धाय ...पे० ... पत्थनाय वितक्कस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

१०४. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप- -निस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपनिस्सयो – अवितक्क-अविचारं सद्धं उपनिस्साय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादेति, मग्गं ... पे० ... अभिज्ञं ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति । अवितक्कअविचारं

सीळं सुतं चागं पञ्जं विचारं कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उतुं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय अवितक्कअविचारं कानं उप्पादेति, मग्गं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापित्तं उप्पादेति । अवितक्कअविचारा सद्धा सीळं सुतं चागो पञ्जा विचारो कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उतु भोजनं सेनासनं अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीळस्स सुतस्स चागस्स ४ पञ्जाय विचारस्स कायिकस्स सुतस्स चार्यस्य पच्चयो । (१)

अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसिवचारस्स घम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपित्सयो, अनन्तरूपित्सयो, पक्तूपित्सयो ... पे० ... । पक्तूपित्सयो – अवितक्कअविचारं सद्धं 10 उपित्ससय सानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, गिर्वत्सकसिवचारं भानं उप्पादेति, विपस्सनं ... पे० ... मम्मापित उप्पादेति, मानं जप्पेति, विट्टिं गण्हाति । अवितक्कअविचारं सीलं सुलं चागं पञ्जं विचारं काथिकं सुलं कार्य पञ्जं विचारं काथिकं सुलं कार्य उपितस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं 18 करोति, सिवतक्कपविचारं भानं उपपादेति, विपस्सनं ... पे० ... मम्मा ... पे० ... मम्मा ... पे० ... समापित्तं उपपादेति, पाणं हति ... पे० ... सङ्घं भिन्दि । अवितक्कपविचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं सिवतक्कपविचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं स्वतक्कपविचारा ... पे० ... पर्थाया उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स 20 उपिनस्सयपुज्चयेन पुच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पुक्तूपिनस्सयो ... पुक्तूपिनस्सयो - अवितक्कअविचारं सद्धं उपिनस्सय अवितक्कविचारमत्तं भागं उप्पादेति, विषस्सां ... पुं ० ... समाणें ... पुं ० ... समाणें उप्पादेति । अवितक्कअविचारं सीलं ... पुं ० ... समाणें उप्पादेति । अवितक्कअविचारं सीलं ... पुं ० ... समाणें उप्पादेति । अवितक्कविचारमत्तं भागं उप्पादेति । विषस्सां 20 ... पुं ० ... समाणें उपपादेति । अवितक्कविचारा सद्धा ... पुं ० ... समाणें ... समाणें ... उपपादेति । अवितक्कविचारा सद्धा ... पुं ० ... समाणें ... वितक्कस्स सुतस्स चागस्स पुं वितक्कस्स च उपिनस्सयपुज्चयेन पुज्वयो । (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूप- ०० निस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो ... पे० ... सेनासनं अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपनिस्सय-पच्चये । (४)

 अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूप-निस्सयो, अनन्तरूपिनस्मयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे० ... । पक्तूपिनस्मयो – अवितक्कअविचारा मद्धा .. पे० ... सेनासनं सवितक्कसिवचाराय सद्धाय सीलस्स ... पे० ... पत्थनाय वितक्कस्स च उपिनस्सयपञ्चयेन १० पञ्चयो । (५)

१०५. अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारो च धम्मा सवितवकसिवचारस्य धम्मास्य उपितस्ययण्चयेन पण्चयो — आरम्भण्यितस्ययो, अनग्तरूपितस्ययो, पकृत्पितस्ययो, पकृत्पितस्ययो, पकृत्पितस्ययो, पकृत्पितस्ययो — प्रवितवकविष्यम् साम्या साम्या स्वा भीलं सुतं चागो पञ्जा विवारो च सित्तवकसिवचाराय सद्वाय ... पे० ... पत्थनाय उपितस्यय-पण्चये। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्म धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्म-णूपित्स्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पक्तूपितस्मयो. पे० । पक्तूप-१० निस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्घा सीलं सुतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कविचारमत्ताय सद्घाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितक्कस्स च उपितस्मयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपितस्यपच्चयेन पच्चयो – अनन्त-श्रूष्टिनस्सयो, पक्तुपितस्सयो ... पे० ... । पक्तुपित्तस्सयो – अवितक्क-विचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुखस्स कायिकस्स दुक्खस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमतस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स उप-

B. 75

निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सूतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा सवि- ० तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च घम्मस्स उपितस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्भणूपितस्सयो, अन्तर्तारूपितस्सयो, पक्तूपिनित्सयो ... पे० ... । पक्तूपिनित्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं स्तृतं चागो पञ्जा विचारो च सवितक्कसविचाराय सद्धाय सीलस्स स्तुतस्स चागस्स पञ्जाय रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स विद्विया 10 पत्थनाय वितक्कस च उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०६. सवितककसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितककसिवचारस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो — आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो – सवितक्कसिवचारा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा 15 रागो दोसो मोहो मानी दिट्ठि पत्थना वितक्को च सवितक्कसिवचाराय सद्धाय सीलस्स ... पे० ... पत्थनाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्म-णूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ० ... । पकतूप - २० निस्सयो – सवितककसविचारा सद्धा सीलं ... पे ० ... पत्थना वितकको च अवितककविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितककस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा. अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्त- 25 रूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो – सवितक्कः स्पिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो – सवितक्कः सविचारा सद्धा सीलं सुतं चायो पञ्जा... पे० ... पत्थना वितक्को च अवितक्कविचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चायस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुबस्स कायिकस्स दुक्खस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 76

सिवतककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा अवितककिवचारमत्तस्य च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे० ...। पक्तूपिनस्सयो – सिवतककसिवचारा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्ञा ज्ञापे० ...पे० ... पत्थना वितक्को च अवितककिवचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स स्तस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविवारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा
गवितक्कसविचारस्त च अवितक्कविचारमत्तस्त च धम्मस्स उपितस्मयपञ्चयेन पञ्चयो- आरस्मण्पनिस्सयो, अन्तरुरू10 निस्सयो ... पेठ ...। पक्तप्पनिस्सयो – सवितक्कसविचारा मद्धा सीलं
सुनं चार्यो पञ्जा रागो दोसो मोहो मानो दिट्टि पत्थना वितक्को
च सवितक्कपविचाराय सद्धाय .. पेठ ... पत्थनाय वितक्करम् च
उपितस्मयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

# पुरेजातपच्चयो

१०७. अवितक्कअविचारा धम्मो अवितक्कअविचारस्म
धम्मस पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, बत्थुपुरेजातं।
आरम्मणपुरेजातं – दित्वेन चक्खुना रूपं पस्मितं, दित्वाय सोनधानुया
सहं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टबायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं – चक्खायतनं
चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ...
वत्यु अवितक्कअविचारान व्यव्यानं विचारस्स च पुरेजातपञ्चयेन
पञ्चयो। (१)

अवितनकअविचार। धम्मो सिवितनकसिवचारस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, बत्थपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – चक्क्षुं अनिच्चतो दुक्क्षतो अनत्ततो विपस्सिति ...पे० ... " फोट्टब्बे ... बत्थुं अनिच्चतो दुक्क्षतो अनत्ततो विपस्सिति अस्सादेति अभिनन्दितं, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ...पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। बत्थपुरेजातं – बत्थुं सिवितकसिवचारानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो।(र)

B. 77

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकिवारमत्तस्य धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – चन्नखं अनिच्चतो दुनखतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ वितनको उप्पज्जति ... पे० ... वत्युं अनिच्चत। दुनखतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ ६ वितनको उप्पज्जति ... पे० ... वत्युं अनिच्चत। दुनखतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ ६ वितनको उप्पज्जति। वत्युपुरेजातं – वत्यु अवितनकविचारमत्तानं खन्धानं वितनकस्य च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्थुपुरेजातं -ं बत्थु अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च पुरेजातपच्चयेन 10 पच्चयो। (४)

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स च अवि-तनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स पुरेजातं चन्नखं अनिच्चतो दुन्नवतो पुरेजातं, वत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चनखं अनिच्चतो दुन्नवतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ सवितनकः 16 सविचारा बन्धा च वितनको च उप्पञ्जन्ति। सोतं ... धानं ... जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सहं ... गन्धे ... रमे हुन्न्ने ... वत्थुं अनिच्चतो दुन्नवतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ सवितनक-सविचारा बन्धा च वितनको च उप्पञ्जन्ति'। वत्थुपुरेजातं – वत्थु सवितनकसविचारानं खन्धानं वितनकस्स च पुरेजातपच्चयेन थ्र पच्चयो। (५)

#### पच्छाजातपच्चयो

१०८. सवितनकसविचारो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता सवितनकसविचारा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 25 B.78 पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कविचारमत्ता खन्धा

१. उप्पज्जति – सी०।

च वितवको च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपुच्ययेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कअविचारा खन्धा च 5 विचारो च पूरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपुच्येन पुच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चये – पच्छा-जाता सवितककसिवचारा खन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

### आसेवनपच्चयो

१०९. सिवतक्कसिवचारो धम्मो सिवतक्कसिवचारस्य

धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सिवतक्कसिवचारा
स्वन्या पिच्छमानं पिच्छमानं सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं आसेवन-पञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्म ... अनुलोमं वोदानस्स ... गोत्रभु सिवतक्कसिवचारस्स मग्गस्स ... वोदानं सिवतक्कसिवचारस्स मग्गस्स आसेवनगञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सिवतनकसिविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेननपच्चयेन पच्चयो – गुरिमा पुरिमा सिवतनकसिवचारा लन्धा पच्छिमस्म पण्डिमस्म विननकस्स आसेननपच्चयेन पच्चयो। अवि-तनकिवचारमत्तस्स भानस्स पर्मानस्स अवितनकविचारमत्तस्स भानस्स असेननपच्चयेन पच्चयो। योत्रम् अवितनकविचारमत्तस्स मम्मस्स असेननपच्चयेन पच्चयो। वोदानं अवितनकविचारमत्तस्स मम्मस्स आसेननपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितवकसविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – दुतियस्स फानस्स परिकम्मं दुतिये काने

विचारस्स आसेवनपच्चवेन पच्चयो। तितयस्स झानस्स परिकम्मं तितयस्स फानस्स ... पे० ... जुतुश्वस्स फानस्स परिकम्मं चतुत्व्यस्स फानस्स ... पे० ... आकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं आकासानञ्चायतनस्स ... पे० ... आकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं अकासानञ्चायतनस्स ... पे० ... अकायतनस्स परिकम्मं विञ्जाणञ्चायतनस्स ... पे० ... विञ्जाणञ्चायतनस्स ... पे० ... विञ्जाणञ्चायतनस्स ... पे० ... विञ्जानासञ्जायतनस्स ... पे० ... विद्वस्य चन्तवृत्स परिकम्मं तिद्वस्य चन्तवृत्स ... पे० ... दिव्वय्य सोतधातुया परिकम्मं ... पे० ... दिव्वय्य सोतधातुया ... पे० ... द्विविधजाणस्स परिकम्मं ... पे० ... चृत्वतिविधजाणस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रविविधजाणस्य परिकम्मं ... पे० ... प्रविविधजाणस्य परिकम्मं ... पे० ... चन्तविजाणस्य परिकम्मं ... पे० ... चन्तविजाणस्य परिकम्मं ... पे० ... चनाविधनुया पर्वे ... चनाविधनुया परिकम्मं ... पे० ... चनाविधनुया चनाविधनुया परिकम्मं ... पे० ... चनाविधनुया परिकम्मं ... पो० ... चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया परिकम्य चनाविधनुया चनाविधनुया चिष्यन्य चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया चनाविधनुया

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेत्रनपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्क- 15 विचारमत्तस्स भानस्स परिकम्मं अवितक्कविचारमत्तस्स भानस्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। गोत्रभू अवितक्कविचार-मत्तस्स मग्गस्स विचारस्स च ... वोदानं अवितक्कविचारमत्तस्स मग्गस्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

सवितक्कसिवचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्क- 20 विचारमत्तस्स च धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सिवितक्कसिवचारा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सिवितक्कसिवचारानं खन्धानं वितक्कस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स वितक्कस्स च ... अनुलोमं वोदानस्स वितक्कस्स च ... गोत्रभु सिव-तक्कसिवचारस्स मग्गस्स वितक्कसिवचारस्स मग्गस्स वितक्कसिवचारस्स मग्गस्स वितक्कसिवचारस्स मग्गस्स वितक्कसिवचारस्स मग्गस्स वितक्कसिवचारस्स थः

११०. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो वितक्को पच्छि-मस्स पच्छिमस्स वितक्कस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा

१. यथाकम्मृपगवाणस्त – स्था०।

<sup>90 3-13</sup> 

R 80

अवितनकविचारमत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितनकविचार-मत्तानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमो पुरिमो वितक्को पच्छिमानं पच्छिमानं सवितक्कसविचारानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आसेनन्थच्येन पच्चयो – पृरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स आसेनन्थच्येन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्क-विचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकतिचारमत्तो धम्मो सर्वितवकत्तविचारस्य च अवि- त्रकविचारमत्तस्स च धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो-पुरिमो पुरिमो वितवको पच्छिमानं पच्छिमानं सर्वितवकसविचारानं खन्धानं वितवकस्स च असंवनपच्चयेन पच्चयो। (५)

१११. अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो <sup>20</sup> पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा अवितक्कअविचारा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितकक-अविचारानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमानं पच्छि असेवनपच्चयेन पच्चयो (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो –पुरियो पुरियो विचारो पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

R AI

११२. अवितन्कविचारमतो च अवितन्कअविचारो च घम्मा अवितन्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितन्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमानं पच्छिम मानं अवितन्कविचारमत्तानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ब अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो-पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमस्स पच्छि-मस्स विचारस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्किविचारमत्तस्म च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवन- 10 पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितक्किविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्किविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्म च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

११३. सिवनकसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिवतकसिवचारस्य धम्मस्य आसेवनपच्चयेन पच्चयो – 15 पुरिमा पुरिमा सिवतकसिवचारा लन्धा च विवक्को च पिच्छमानं पिछ्छमानं सिवतकसिवचारानं खन्धा च विवक्को च पिच्छमानं पिछ्छमानं सिवतकसिवचारानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं च वितकको च गोत्रभुस्य ... अनुलोमं च वितकको च वौदानस्य ... गोत्रभु च वितकको च सवितकसिवचारस्य मग्गस्य ... वौदानं च विवक्को च सवितकसिवचारस्य मग्गस्य आसेवनपच्चयेन 20 पच्चयो। (१)

सवितकसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च घम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्य घम्मस्य आसेवनएच्चयेन पण्चयो पुरिमा पुरिमा सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च पिष्ठ्यमस्स पिष्ठ्य-मस्स वितक्कस्स आसेवनएच्चयेन पण्चयो। अवितक्कविचारमत्तस्य ३० फानस्स परिकम्मं च वितक्को च अवितक्कविचारमत्तस्य कानस्स आसेवनपण्चयेन पण्चयो। योत्रमु च वितक्को च अवितक्क-विचारमत्तस्स मग्गस्स ...वोदानं च वितक्को च अवितक्कविचार-मत्तस्स मग्गस्स आसेवनपण्चयेन पण्चयो। (२)

१. धम्पस्त - ती०।

सिततकस्रविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्त धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – दुतियस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च दुतियं भाने विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... विञ्चस्स चक्कुस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... अनागतंस्रजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च अनागतंस्रजाणस्स असेवनपञ्चयेन पञ्चयो । गोत्रभु च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । योत्रभु च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मगास्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । वोत्रन च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मगास्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

सवितककसिवचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवितककविचारमृत्ता च धम्मस् आसेवनपृच्चयेन पृच्चयो अवितककविचारमृत्तस्य भागस्य परिकम्मं च वितकको च अवितककविचारमृत्तस्य भागस्य विचारस्य च .. 

। गोत्रभु च वितकको च अवितककविचारमृतस्य मग्गस्य विचारस्य च .. वोदानं च वितकको च अवितककविचारमृतस्य मग्गस्य विचारस्य च .. वोदानं च वितकको च अवितककविचारमृत्तस्य मग्गस्य विचारस्य च .. वोदानं च वितकको च अवितककविचारमृत्तस्य मग्गस्य विचारस्य च आयेवनपृच्चयेन पृच्चयो। (४)

सिवतक्कप्रविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च घम्मा सिवतक्कप्रविचारस्त च अवितक्कविचारमत्तस्त च घम्मस्स आसेवन
प्रचयेन पञ्चयो - पुरिमा पुरिमा सिवतक्कप्रविचारा खन्धा च 
वितक्को च पञ्छिमानं पश्चिमानं सिवतक्कप्रविचारानं खन्धान 
वितक्करस्त च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं च वितक्को च 
गोत्रभुस्स वितक्तम्स च ... अनुलोमं च वितक्का च वोदानस्स 
वितक्तस्त च ... गोत्रभु च वितक्को च सवितक्कप्तविचारस्स मगस्स 
वितक्कस्स च ... गोत्रभु च वितक्को च सवितक्कप्तविचारस्स मगस्स 
वितक्कस्स च ... गोत्रभु च वितक्को च सवितक्कप्तविचारस्स मगस्स 
वितक्कस्स च ... गोत्रभु च वितक्को च सवितक्कप्तविचारस्स मगस्स

#### कम्मपच्चयो

११४. सवितककसिवचारो धम्मो सवितककसिवचारस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सवितकसिवचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन

पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितककसविचारा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – सवितककसविचारा चेतना विपाकानं सवितककसविचारानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सिव- कत्वक्करिवचारा चेतना वितक्करस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटि- सिन्धक्षणे सवितक्करसिवचारा चेतना वितक्करस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – सवितक्करसिवचारा चेतना वितक्करस्य कम्मपञ्चयेन वितक्करस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसिवचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सिवितक्कसिवचारा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसिच्धक्खणे सिवितक्कसिवचारा चेतना कटत्ता, रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – सिवतक्कसिवचारा चेतना 15 विताकानं अवितक्कसिवचारानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो धम्मो सिवितक्कसिवचारस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नाना-खिणका। सहजाता – सिवतक्करिवचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं थ्य चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटमानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखिणका – सिवतक्कसिवचारा चेतना विपाकानं सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्म-पच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्क-अविचारस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सवितक्कसविचारा चेतना वितक्कस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा चेतना वितक्कस्स च कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। २०

20

नानाखणिका - सवितवकसविचारा चेतना विपाकस्स वितवकस्स च कटना च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

मवितकसविचारो धम्मो सवितकसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सविनक्कनविचारा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं वितक्करम च कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसीवचारा चेतना सम्पयत्तकान खन्वानं वितक्कस्स च कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - सवितक्कसविचारा चेतना विपाकानं सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (६)

सवितकसविचारो धामो सवितकसविचारसम् च अवितकक-विचारमनस्य च अवितक्कअविचारस्य च धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाताः । नानाखणिकाः । सहजाता - सवितक्कसविचारा चेतना सम्प्रयत्तकानं खन्धानं वितक्कस्स च चित्तसमद्वानानं च रूपानं 16 कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं वितक्कस्य च कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - सवितक्कसविचारा चेतना सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्म च कटत्ता च कम्मपच्चयेन पच्चयो। (७)

११५. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - अवितक्कविचारमत्ता चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका - अधितककविचार-मता चेतना विपाकानं अवितक्कविचारमतानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 25 पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्ती धम्मो अवितक्कअविचारस्य धम्मस्य पञ्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता -अवितन्कविचारमता चतना विचारस्त च वित्तसमुद्रानानं च रूपानं

१. सी०, स्था० पोत्चकेस् नत्थि।

कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिनखणे अवितनकविचारमत्ता चेतता विपाकस्स विचारस्स च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – अवितनकविचारमत्ता चेतना विपाकस्स विचारस्स च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च 5 अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अवितक्कविचारमत्ता चेतना सम्पयुत्त-कानं खन्धानं विचारस्य च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धियक्षये अवितक्कविचारमत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं विचारस्य च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। १० नानाखणिका – अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकानं अवितक्क-विचारमत्तानं खन्धानं विचारस्त च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चये। १० विचारमत्तानं खन्धानं विचारस्त च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। १३ ।

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्य धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अवितक्क- 15 अविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्धानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षकणे अवितक्कअविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अवितक्कअविचारा चेतना विपाकानं अवितक्कअविचारा चेतना विपाकानं अवितक्कअविचारानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१) 20

#### विपाकपच्चयो

११६. सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको सिवतककसिवचारो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिकखणे सिवतककसिवचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो।

सवितनकसविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाका सवितनकसविचारा खन्धा वितनकस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... ।

15

(सवितक्कसविचारम् लका सत्त पि पञ्हा परिपुण्णा)। अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको सन्यो तिण्णम्नं सन्यानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ...पे० ... द्वे सन्या ...पे० ... उ पटिसन्थिक्स्त्रणे विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको सन्यो ...पे० ...।

(अवितक्कविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा कातःबा, विपाकं ति नियामेतब्बा)।

११७. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्म धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाको अवितक्कअविचारो एको 10 बन्धो तिण्णलं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे बन्धा ... पे० ... विपाको विचारो चित्तसमुद्वानानं रूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... बन्धा वत्यसुस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो, विचारो वत्यसुस विपाकपञ्चयेन पञ्चयो, विचारो वत्यसुस विपाकपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्म धम्मस्म विपाकपच्चयेन पच्चयो--विपाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विपाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्थानं चित्तसमुट्ठानानं च रूपानं विपाक-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विपाको विचारो अवितक्कविचार-मत्तानं खन्थानं कटत्ता च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। (३)

११८. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च ३९ धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो — विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णप्तं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा 30 अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाका

B. 87

अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमद्रानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमना खन्धा च विचारो च कटलारूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स विपाक- व पच्चयेन पच्चयो - विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णस्नं खन्धानं चित्तसमदानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्नं खन्धानं कटला च रूपानं विपाक-पच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमनो च धम्मा मवितक्कसविचारस्स धम्मम्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाको सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वितक्को च तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... 90 ... 1 (2)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अधितयकअधिचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो-विपाका सवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च चित्तसमदानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा 20 सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो - विपाको सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वितक्को च तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमद्वानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

## आहारपच्चयो

११९. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स 25 धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो - सवितक्कसविचारा आहारा सम्पंयुत्तकानं खन्धानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्कसविचारा आहारा वितक्कस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिमन्धिक्लणे ... पे० ...।

(सवितक्कसविचारमूलका इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभाजितव्या)।

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्यानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ..। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 आहारपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता आहारा विचारस्स च चित्तसमृद्वानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे॰...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो - अवितक्कः 10 विचारमत्ता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं विचारस्य च चित्त-समुद्वानानं च रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्षणे ...पे०..। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कअविचारा आहारा सम्पयुक्तकानं श्र खन्धानं चित्तलमुद्वानानं व रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटि-सन्यिक्षणे पे० कवळीकारो आहारो इमस्स कायस्य आहार-पञ्चयेन पञ्चयो।

#### इन्द्रियपच्चयो

१२०. सवितक्तःप्रविचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसिवचारा इन्द्रिया अस्पयुत्तकानं स्वन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ...पे० ...। (१)

१. कबळिकारो - स्था०।

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा इन्द्रिया वितक्कस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (७) -

(सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजितब्बा)।

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता इन्द्रिया सम्पयुक्तकानं सन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

अवितरकविचारमत्तो धम्मो अवितरकअविचारस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्त्रयेन पच्चयो – अवितरकविचारमत्ता इन्द्रिया विचारस्स च 10 चित्तसमुद्वानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पेo ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं सत्धानं विचारस्स च चित्तसमुट्ठानानं 16 च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारा इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं
खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्ष्येण ... पे० ... चक्ष्युन्द्रियं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं थ कायविञ्जाणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। ११)

### भानपच्चयो

१२१. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स भ्रानपच्चयेन पच्चयो - सवितक्कसविचारानि भ्रानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं भ्रानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे 25 ...पे० ...। (७)

(सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजि-तब्बा) । अवितक्किवचारमत्तो घम्मो अवितक्किवचारमत्तस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्किवचारमत्तानि भानञ्जानि सम्पयुत्त-कानं खन्धानं भानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (५)

(अवितक्किविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा इमिना कारणेन व विभजित्व्या)।

अवित्वकअविचारो धम्मो अवित्वकअविचारस्स धम्मस्स भागपच्ययेन पच्चयो – अवित्वकअविचारानि भागञ्जानि सम्पयुत्त-कानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, विचारो चित्तसमृद्वानानं रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, पटिसन्धिवक्लणे विचारो 10 कटत्तारूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, विचारो वत्थुस्स भानपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मरग भानपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खत्यानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो अवितक्कविचारमत्तानं व्हन्धानं भानपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्य च अवितवकअविचारस्स च धम्मस्स भागपच्ययेन पच्चयो – विचारो अवितवकविचारमत्तानं खत्थानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं भागपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे विचारो अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं 20 कटत्ता च रूपानं भागपच्चयेन पच्चयो। (३)

१२२. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो – अवि-तक्कविचारमत्तानि भानङ्गानि विचारो च सम्पयुत्तकानं खन्धानं भानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कविचार-मत्तानि भानङ्गानि विचारो च चित्तसमुद्दानानं रूपानं भानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा <sup>३०</sup> अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स भान-

В. 90

पच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तानि क्षानङ्गानि विचारो च सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं चरूपानं क्षानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तानि क्षानङ्गानि विचारो च सम्प-युत्तकानं खन्धानं कटत्तां च रूपानं क्षानपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिव- ब तक्कसिवचारस्स धम्मस्स भ्रानपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्कसिवचारानि भ्रानङ्कानि वितक्को च सम्पयुत्तकागं खन्धानं भ्रानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्छणे ...पे० ...। (१)

सवितनकसिवचारो च अवितनकिवचारमत्तो च धम्मा अवितनकअविचारस्स धम्मस्स भानपच्चयेन पच्चयो – सवितनक- 10 सविचारानि भान ङ्गानि वितनको च चित्तसमुद्धानानं रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे o ...। (२)

सविनकसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिवितक्कःसिवचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स भान-पच्चयेन पच्चयो – सिवितक्कसिवचारानि भानञ्जानि वितक्को च सम्प- 15 युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

# मग्गपच्चयो

१२३. सवितककसविचारो धम्मो सवितककसविचारस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारानि मग्गङ्गानि सम्पयुक्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...।

(सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजितब्बा)।

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स मगगपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किविचारमत्तानि मगगङ्गानि सम्पयुत्त-कानं खन्धानं मगगपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...।

(अवितक्कविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा इमिना कारणेन विमजितब्बा)। अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारानि मग्गाङ्गानि सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धि-क्खणे ... पे० ...। (१)

स्वितवक्तस्विचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा सवि-तक्कस्विचारस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो – स्वितवक्रस्विचारानि मग्गङ्कानि वितवको च सम्पय्नकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

स्रवितककप्रविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा

10 अवितककअविचारस्स धम्मस्स मगापच्चयेन पच्चयो – स्रवितककस्रविचारानि मगाञ्जानि वितकको च चित्तसमुट्टानानं रूपानं मगापच्चयेन
पच्चयो। पटिसन्धिक्खणं...पंo...। (२)

सवितककमविवारो च अवितककविचारमत्तो च श्रम्मा सवितककमविचारम्य च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स मग्य-15 पच्चयेन पच्चयो - सवितककमविचारानि मग्यञ्जानि वितकको च सम्प-युक्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं मग्यपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्थिक्खणे ...पे ० ...। (३)

## सम्पय्त्तपच्चयो

१२४. सिवतनकक्षविचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सम्पय्नपञ्चयेन पञ्चयो – सिवतककसिवचारो एको खन्धो ७२ २० तिण्णन्नं खन्धानं सम्पय्नपञ्चयेन पञ्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्सणे ...पे० ...। (१)

> सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा खन्धा वितक्कस्स सम्प-युत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे ... पे० ...। (२)

, सवितककसविचारो घम्मो सवितककसविचारस्स च अवितकक-विचारमत्तस्स च घम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सवितकक-सविचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं वितककस्स च सम्पयुत्तपच्चयेन

पच्चयो ... पे० ... हे खन्घा द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (३)

१२५. अवितक्किवचारमत्तो धम्मो अवितक्किवचारमत्तस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किवचारमत्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं क खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

अवितनकविचारमत्तो धम्मो सवितनकसविचारस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो - वितनको सवितनकसविचारानं खन्धानं सम्पयत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिनक्षणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 सम्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा विचारस्स सम्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कविचारम्त्तस्स च धम्मस्स सम्पय्त्तपञ्चयेन पञ्चयो – अवि-तक्कविचारम्त्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विचारस्स च सम्पयुत्त- 15 पञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे खन्धा द्विन्नं अन्धानं विचारस्स च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (४)

१२६. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णत्रं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्वित्रं 20 खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमसस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा थ्र अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्न खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च विचारो च द्वित्रं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्यिक्खणे ... पे० ... । (१)

सिततकसाविचारो च अवितकतिचारमत्तो च धम्मा सिततकसाविचारस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सिततकरू सिवचारो एको खन्धो च वितकको च तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वितकको च द्विन्नं खन्धानं ...पे० ... । पटिसन्धिकखणे ...पे० ...। (१)

# विष्पयुत्तपच्चयो

१२७. सवितक्कसिवचारो घम्मो अवितक्कअिवचारस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सवितक्कसिवचारा खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवनक्कसिवचारा खन्धा कटत्तारूपानं 10 विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सवितक्कसिवचारा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितवकविचारमत्तो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। यहजाता – अवि-तवकविचारमत्ता खन्धा वित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन । पच्चयो, वितवको चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चये। पिटसन्धिक्खणे अवितवकविचारमत्ता खन्धा केटतारूपानं विष्पयुत्तपच्ययेन पच्चयो। वितवको करतारूपानं विष्पयुत्तपच्ययेन पच्चयो। पच्छाजाना – अवितवकविचारमत्ता खन्धा च वितवको च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

१२८. अवितवकअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता – अविनक्कअविचारा खन्या चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्युत्तपच्चयो विचारो चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्युत्तपच्चये । विचारो चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चये । पटिसन्यिक्षणं अवितक्कअविचारा खन्या करताहप्पानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । विचारो करत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । विचारो करत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । विचारो वृत्युस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयेन पच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन । विष्ययुत्तपच्चयेन । विषययुत्तपच्चयेन । विषययुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषययुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषययुत्तपच्येन । विषययुत्तपच्येन । विषययुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषयुत्तपच्येन । विषय

<sup>\*.</sup> एत्य सी०, स्या० पोत्यकेस् "च वितक्को च" इति अधिको पाठो दिस्सति।

पञ्चयो, बत्यु विचारस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं — चक्खायतनं चक्ख्विञ्ञाणस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो...पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, वत्यु अवि-तक्कअविचारानं खन्धानं विचारस्स च विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता — अवितक्कअविचारा खन्धा च विचारो च पुरेजातस्स ६ इसस्स कायस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धि-क्खणे वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटि-सन्धिक्खणे वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं वितक्कस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं 15 खन्धानं वितक्कस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स विप्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धिक्खणे वत्थु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च विप्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु अ अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स विष्पयूत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धिक्षणे वत्यु सवितक्कसविचारानं 25 सन्धानं वितक्कस्स च विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्यु सवितक्कसविचारानं सन्धानं वितक्कस्स च विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (५)

१२९. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – ३० प०२-१४ सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च कटत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा उ च विचारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितकसरिवारो च अिततककिवारमत्तो च धम्मा अित-तककअविचारस्स धम्मस्स विष्णयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सवितककसिवचारा खन्धा च वितकको च वित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्णयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्षणे सवितककसिवचारा खन्धा च वितकको च कटत्तारूपानं विष्णयुत्त-पच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सिवतककसिवचारा खन्धा च वितकको च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्णयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अस्थिपच्चयो

१३०: सिवतश्कसिवचारो धम्मो सिवतप्कसिवचारस्य 16 धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो — सिवतनक्तसिवचारो एको लन्यो तिष्णात्रं सन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे स्रन्धा हिन्नं सन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... । (१)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारा खत्या वितककस्स च २० अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिकखणे...पे०...। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सवितक्क-सविचारा खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन थ पच्चयो। पच्छाजाता – सवितक्कसविचारा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

(सवितक्कसविचारमूलके अवसेसा पञ्हा सहजातपच्चय-सदिसा)। १३१. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो तिष्णप्नं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्वित्रं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स । अत्थिपच्चयेन गच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं खन्धानं अस्थि-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (२)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अस्यियच्चयेन पच्चयो — सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता — अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा विचारस्य चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अस्यिपच्चयेन 10 पच्चयो। वितक्को चित्तसमृद्वानानं रूपानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो। पटिसिन्यक्वणे अवितक्किविचारमत्ता खन्धा विचारस्य कटत्ता च रूपानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो। पत्थिपच्ययेन पच्चयो। पच्छाजाता — अवितक्किविचारमत्ता खन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

(अवितक्किवचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा । अवसेसा सहजात-पच्चयसिदसा) ।

१३२. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णश्नं अक्ष्यानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... वे खन्धा द्विश्रं खन्धानं ... पे० ... विचारो चित्तसमृद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णश्नं खन्धानं कटता च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... खन्धा वस्थुस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो, वस्थु खन्धानं अस्थिपच्चयेन थ्वयम् वस्थुस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो, वस्थु विचारस्य पच्चयो .. पे० ... महाभूता वित्तसमृद्वानानं रूपानं अस्थिपच्ययेन पच्चयेन पच्चयेन वस्थुस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो, वस्थु विचारस्य पच्चयेन पच्चयेन पच्चयेन पच्चयेन पच्चयेन वस्थुस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयेन वस्थुस्स अस्थिपच्चयेन पच्ययो, वस्थु क्यानं अस्थिपच्ययेन पच्ययो, वस्थु विचारस्य पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... महाभूता चित्तसमुद्वानानं रूपानं कटता-रूपानं उपादारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो; वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उत्समुद्वानं, अस्वस्यतानं एकं महाभूतं तिण्णश्नं महाभूतानं ... पे० ... अ

महासूता कटसारूपानं उपादारूपानं अल्यपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं — दिब्बेन चनसुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चनसुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स अल्यपच्चयेन पच्चयो, चन्नसायतनं चनसुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स अल्यपच्चयेन पच्चयो। वत्यु अवितनक-अविचारानं सन्धानं विचारस्य च अल्यिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा-जाता — अवितनकअविचारा सन्धा च विचारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अल्यिपच्चयेन पच्चयो। स्वज्ञीकारो आहारो इमस्स कायस्स अल्यपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं कटतारूपानं अत्यपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं कटतारूपानं अत्यपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं कटतारूपानं अत्यपच्चयेन

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं । सहजातं – पटिसन्ध्यिक्षणे वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं – चक्क्षुं अतिच्चतो दुक्कतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादित अभिनन्दित, 16 तं आरक्ष्म रागो उपपज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित । सोतं ... धानं ... जिल्हं ... कार्य ... रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुस्बे ... वत्थं अतिच्चतो दुक्कतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित । वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं । सहजातो - विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं अव्थिपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं अत्थिपच्चयेन क पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचा-रस्स च अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं - वत्यु अवितक्कविचार-मत्तानं खन्धानं विचारस्स च अत्थिपच्चयो । (४)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पुरेजातं। 10 सहजातं – पटिसिध्यक्त्वणे वत्थु सिवतक्कसविचारानं सत्थानं वितक्कस्स च अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं – चक्कुं अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित अस्सादेति अभिनन्दितं, तं आरब्भ सिवतक्क-सिवचारा सन्धा च वितक्को च उप्पञ्जित्त। सोतं ... धानं ... जिव्हुं ... कायं ... पे० ... वत्थुं अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सिति 15 अस्सादेति अभिनन्दितं, तं आरब्भ सिवतक्कसविचारा स्वन्धा च वितक्को च उप्पञ्जित्त। बत्थु सवितक्कसविचारानं स्वन्धानं वितक्कस्स च अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

१३३. सिवतककसिविचारो च अवितक्कअविचारो च घम्मा सिवितककसिविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, 20 पुरेजातं। सहजातो – सिवतककसिविचारो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णक्षं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विष्णं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विष्णं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटसिन्धिक्खणे सिवतककसिविचारो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णक्षं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विष्णं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१) 25

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजात, पुरे-जातं। सहजाता – सिवतक्कसिवचारा खन्धा च वत्थु च वितक्कस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारा खन्धा च बत्थु च वितक्कस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

10

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क-अविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – सवितन्कसविचारा खन्धा च महाभुता च चित्तसमद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ह सवितक्कसविचारा खन्धा च महाभता च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - सवितनकसविचारा खन्धा च कबळीकारो आहारो च पूरेजातस्य इमस्य कायस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सवितक्कमविचारा खन्धा च रूपजीवितिन्दियं च कटनारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवि-तकसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, परेजातं। सहजातो – सिवतक्कसविचारो एको खन्धो च वत्थ च तिण्णन्नं खन्धानं वितक्कस्स च अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च बत्य च द्वित्रं खन्धानं वितनकरस च 15 अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (४)

१३४. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं। सहजातो - वितक्को च वत्यु च सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वितक्को च बत्थ 20 च सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं. प्रेजातं। सहजातो - अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्नं सन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...द्वे सन्धा च 25 विचारो च द्विन्नं खन्धानं ... अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च बत्य च तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे ० ... द्वे खन्धा च बत्थ् च द्विन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्क-विचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च विचारो च द्वित्रं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च वत्य च तिष्णक्षं

खन्धानं ... पे o ... हे खन्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं. परेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – अवितक्कविचार- 5 मत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता - अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभता च चित्तसमद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजातो - वितक्को च महाभता च चित्तसमद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता - अवितक्किविचारमत्ता खन्धा च वत्थ च विचारस्स अत्थि- 10 पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च कटत्तारूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभृता च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वितवको च महाभता च कटतारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च 15 वत्थ च विचारस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा च विचारो च पूरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वितक्को च कबळीकारो आहारो च प्रेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वितक्को 20 च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्किवचारमत्तस्त च अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्स अत्यि-पच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं। सहजातो - अवितक्किवचार-मत्तो एको खत्यो च विचारो च तिण्णन्नं खत्थानं चित्तसमुद्रानानं च अ रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खत्या च विचारो च ...पे० ... अवितक्किवचारमत्तो एको खत्यो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्यानं विचारस्त च अत्यिपचच्येन पच्चयो ... पे० ... हे खत्या च वत्यु च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (४)

१३५. सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा 30 सवितक्कतिचारस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क-

सविचारो एको खन्घो च वितक्को च तिण्णप्तं खन्धानं अस्यि-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वितक्को च ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सिवतककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा अवितकक
अविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सिवतककपविचारा खन्या च वितकको च जित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्ययेन पच्चयो। पिटसन्धिक्ष्यणे सिवतककपविचारा खन्या च वितकको च कटलारूपानं अत्थिपच्ययेन पच्चयो। पच्छाजाता – सिवतककपविचारा खन्या च वितकको च पुरेजातस्स इमस्स

ग्राम्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अस्थि-पृच्चयेन पृच्चयो – सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वितक्को च वितक्को च वित्तसमुद्रानानं च रूपानं अस्थिप्च्चयेन पृच्चयो 15 ...पे 0 ... द्वे खन्या च वितक्को च द्विन्नं खन्यानं ...पे 0 ... पटिसन्धि-क्लणे ...पे 0 ...। (३)

१३६. सवितककमिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च अवितककिवचारमत्तो च अमितककअविचारो च धम्मा सिवतककसिवचारस्म धम्मस्स अस्थि-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – सिवतककसिवचारो 20 एको खन्धो च वितकको च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिनक्षणे ... पे० ...। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्क अविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – सिब-क्वतक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणं...पे० ...। पच्छाजाता – सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च कवळीकारों आहारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता –

१. कबळिकारो -- स्या०।

स्वितनकसविचारा खन्धा च वितक्को च रूपजीवितिन्द्रियं च कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

### नत्थि-विगताबिगतपच्चया

१३७. सवितक्कसविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स घम्मस्स नस्थिपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो।

(नित्थपच्चयं च विगतपच्चयं च अनन्तरसदिसं, अविगतं व अत्थिसदिसं)।

### (२) सङ्ख्या

१३८. हेतुया एकादस, आरम्मणे एकवीस, अधिपतिया तेवीस, अनन्तरे पञ्चवीस, समनन्तरे पञ्चवीस, सहजाते तिंस, अञ्जमञ्जे अट्ठवीस, निस्सये तिंस, उपिनस्सये पञ्चवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा- जाते पञ्च, आसेवने एकवीस, कम्मे एकादस, विपाके एकवीस, 10 आहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस, भाने एकवीस, मग्मे सोळस, सम्पयुत्ते एकादस, विपायुत्ते तव, अस्थिया तिंस, निस्थया पञ्चवीस, विगते पञ्चवीस, अविगते तिंस।

(घटना कुसलत्तिकसदिसायेव। पञ्हावारगणनं एवं असम्मो-हन्तेन गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

## पञ्चनीयद्वारो

१३९. सवितक्कसिवचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सवितकसविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३). सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

B. 103

सितनकसिवचारो धम्मो अवितककिवचारमत्तस्स च अित-तत्रकअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहआत-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन 10 पञ्चयो। (६)

सवितककसविचारो घम्मो सवितककसविचारस्स च अवि-तककविचारमत्तस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (७)

१४०. अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्स ध्वम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो॰। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितवकविचारमत्तो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-क्व तक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स चधम्मस्स सह्यातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

एत्य सी०, त्या० पोत्यकेसु कम्मपञ्चयेन पञ्चयो ति अधिको पाठो विस्सिति ।

अवितनकविचारमत्तो धम्मो समितककविचारस्स च अवि-तनकविचारमतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (६)

१४१. अवितवकअविचारो धम्मो श्वितवकअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप- ठ निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, अहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 10 पच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमतस्स च अवि- 18 तक्कअविचारस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो घम्मो सवितवकसिवचारस्स च अवि-तक्किविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात- क्र पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो।(५)

१४२. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

सवितनकसविचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि- 26 तनकविचारमत्तस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

सवितकस्वित्रारो च अवितक्कवित्रारो च धम्मा अवि-तक्कवित्राग्स्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (३)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवि-तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्य च धम्मस्स सहजातं, परेजातं।(४)

१४३. अवितक्कविचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा

 स्वितक्कसिविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहआत-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितन्कविचारमत्तो च अवितन्कअविचारो च धम्मा अवितन्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, 10 पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि-तनकविचारमत्तस्स च अवितनकअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन 20 पच्चयो। (४)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा सर्वितनकसिवचारस्स च अवितनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१४४. सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च <sup>26</sup> घम्मा सवितक्कसिवचारस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च घम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिव- ब तक्कसिवचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअधिचारस्स च धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिव-तक्कसिवचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयो पञ्चयो उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (६)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स सहजातं, 16 पुरेजातं (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छा-जातं', आहारं, इन्द्रियं। (२)

पच्चनीयुद्धारो।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सङ्ख्या

#### 3-

१४५. नहेतुया पञ्चितिस, नआरम्मणे पञ्चितिस, नअघि- २० पितया पञ्चितिस, नअनन्तरे पञ्चितिस, नसम्-जाते एक्नितिस, नअनन्तरे पञ्चितिस, निस्सये एक्नितिस, नज्ञ्जमञ्जे एक्नितिस, निनस्सये एक्नितिस, नज्यिनस्सये चतुत्तिस, नपुरेजाते पञ्चितिस, नपच्छाजाते नआसेवने नकस्मे निवपके नआहारे नइन्द्रिये नकाने नमस्मे पञ्चितिस, नसस्प-

१. पुरेजातं - सी०, स्था०। २. पञ्चांतसः - स्था०, एवमुपरि पि। ३. एकूर्नातसः - स्था०, एवमपरि पि।

10

युत्ते एकूर्नातस, निवप्ययुत्ते सत्तवीस, नोअत्थिया सत्तवीस, नोनित्थया पञ्चतिस, नोविगते पञ्चतिस, नोअविगते सत्तवीस।

(पच्चनीयं गणेन्तेन इमानि पदानि अनुमज्जन्तेन गणे-तब्बानि)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेत दुक

१४६. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकादस, नअधिपतिया एका-दस, नअनन्तरे नसमनन्तरे एकादस, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नफाने नमग्गे सब्बे एकादस, नसम्पयुत्ते तीणि, निवप्ययुत्ते सत्त, नौनत्थिया एकादस, नोविगते एकादस।

> . (अनुलोमपच्चनीयगणना इमिना कारणेन गणेतब्बा)। अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

#### नहेतुदुकं

१४७. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस, अधिपतिया तेवीस, अनन्तरे पञ्चवीस, समनन्तरे पञ्चवीस, सहजाते तिस, अञ्जमञ्जे अट्टवीस, निस्सये तिस, उपनिस्सये पञ्चवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा- जाते पञ्च, आसेवने एकवीस, कम्मे एकादस, विपाके एकवीस, अनारे एकविस, सम्पो सोळस, सम्पयुने एकादस, विपाके पच्चवीस, सम्पयुने एकादस, विपायके पञ्चवीस, विपायके पञ्चवीस, विपायके पञ्चवीस, विपाय पञ्चवीस, विपाय पञ्चवीस, विपाय पञ्चवीस, अविगाते पञ्चवीस, अविगाते पञ्चवीस,

(पच्चनीयानुलोमं इमिना कारणेन विभजितब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । वितक्कत्तिकं निद्वितं ।

## ७. पीतित्तिकं

### ६ १. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

### (१) विसङ्घो

# हेतपच्चयो

१. पीतिसहगतं घम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चमा –पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पिटच्च एको खन्धो, द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्खणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया –पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च सुखसहगता तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसिधक्षणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च सुखसहगता तयो खन्धा... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (२)

पीतिसहगतं घम्मं पिटच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च पीति-सहगता' च सुखसहगता' च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्खणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च पीतिसहगता' च सुखसहगता' च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे 15 खन्धा। (३)

२. सुखसहगतं धम्मं पटिच्च सुखसहगती धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च B. 108

१-१. पीतिसहगतो च सुखसहगतो – सी०। २-२. पीतिसहगतो च सुखसहगतो – सी०, स्था०।

एको स्रन्धो । पटिसन्धिक्षणे सुलसहगतं एकं खन्धं पटिच्च द्वे स्रन्धा, द्वे स्रन्धे पटिच्च एको स्रन्धो । (१)

सुखसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो खन्धा ज्ञाप्त — पेठ ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो खन्धा... पेठ ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा। (२)

सुखसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – सुखमहगतं एकं खत्थं पिटच्च पीति-10 सहगता च सुखमहगता च द्वे खत्था, द्वे खत्थे पिटच्च एको खत्थो। पिटसन्थिक्खणे सुखमहगतं एकं खत्थं पिटच्च पीतिसहगता च सुख-सहगता च द्वे खन्था, द्वे खत्थे पिटच्च एको खत्थो। (३)

 उपेक्खासहगतं धम्मं पिटच्च उपेक्खासहगतो धम्मो उप्पज्अति हेतुपच्चया – उपेक्खासहगतं एकं खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा,
 द्वे खन्धे पिटच्च एको खन्धो। पिटसन्धिक्खणे...पं०...। (१)

पीतिसहगतं च सुन्सहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पञ्जिति हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो खन्धा ...पै० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। पटिसन्धिक्षणे पीतिसहगतं च सखसहगतं च एकं खन्धं थ पटिच्च पीतिसहगता तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च सुखसहगतो घम्मो उप्पजित हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च सुखसहगता द्वे खन्या, द्वे खन्ये पटिच्च एको खन्यो। पटि-क्षात्रिक्त सुखसहगता व सुखसहगतं च एकं खन्यं पटिच्च सुख-सहगता द्वे खन्या, द्वे खन्ये पटिच्च एको खन्यो। (२)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुख-सहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च द्वे

B. 109

खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (३)

#### आरम्मणपच्चयादि

४. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया (पटिसन्धिक्षणे नित्य), अनन्तर- व पच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अञ्चमञ्जपच्चया, निस्सय-पच्चया, उपिनस्स्यपच्चया, पुरेजातपच्चया (पुरेजाते पटिसन्धि-क्षणे नित्य), आसेवनपच्चया (आसेवने विपाकं नित्य), कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया, आहार ... पे o ... इन्द्रिय-फान-मग्ग-सम्पयुत्त-विप्यस्त-अत्थि-नित्य-विपत-अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सदं

५. हेतुया दस, आरम्मणे दस, अधिपतिया दस, अनन्तरे सम-नन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये भ्राने मग्गे सम्पयुत्ते विष्ययुत्ते अत्थिया नित्यया विगते अविगते सब्बत्थ दस।

(एवं अनुलोमगणना गणेतब्बा)।

अनुलोमं ।

10

15

B. 110

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### (१) विभक्तो

# नहेतुपच्चयो

६. पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खन्घं पिटच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खन्धं पटिच्च सुखसहगता 20 तयो खन्या ... पे० ... द्वे सन्धे पटिच्च द्वे सन्धा । (२)

फा०२-१६

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगती च सुखसहगती च धम्मा उप्पञ्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (३)

७. सुखसहगतं घम्मं पिटच्च सुखसहगतो घम्मो उप्पच्जित
नहेतुपच्चया – अहेतुकं सुखसहगतं एकं खन्धं पिटच्च ढे खन्धा, ढे.
खन्धे पिटच्च एको खन्थो। (१)

सुखसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता 10 तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (२)

म. म. सुलसहगतं घम्मं पिटच्च पीतिसहगतो च सुलसहगतो च घम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं सुलसहगतं एकं लन्धं पिटच्च पीतिसहगता च सुलसहगता च ढे लन्धा, ढे लन्धे पिटच्च एको लन्धो। (३)

- ८. उपंक्खासहगतं धम्मं पिटच्च उपंक्खासहगतं धम्मो उपपञ्जित नहेतुपच्चया अहेतुकं उपंक्खासहगतं एकं खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पिटच्च एको खन्धे। अहेतुकपिटसिथक्खणे उपंक्खासहगतं एकं खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पिटच्च एको खन्धे। विचिकच्छातहगतं उद्यच्चसहगतं खन्धे पिटच्च विचिकच्छान्थ्य सहगती उद्यच्चसहगते अहेग पिटच्च विचिकच्छा-
  - ९. पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पच्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पिटच्च पीतिसहगता तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च सुखसहगता द्वं खन्धा, द्वं खन्धं पटिच्च एको खन्धो। (२)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं

20

च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धी। (३)

### नअधिपति-नआसेवनपच्चया

१०. पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (नअधिपति-पिटसिन्धिक्षणे परिपुण्णे), नपुरेजात पच्चया (अरूपे ति नियामेतब्बं पिटसिन्धिक्षणे ति च), नपच्छाजात । पच्चया, नआसेबनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

११. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च नपीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – पीतिसहगते खन्धे पटिच्च पीतिसहगता चेतना।

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पजति 10 B. 112 नकम्मपच्चया – पीतिसहगते खन्धे पटिच्च सुखसहगता चेतना।

(इमिना कारणेन दस पञ्हा वितथारेतब्बा)।

#### नविपाकपच्चयो

१२. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया ... पे० ... (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्य)।

#### नभानपच्चयादि

१३. सुलसहगतं धम्मं पटिच्च सुलसहगतो धम्मो उप्पज्जित 13 नभानपच्चया – सुलसहगतं कायविञ्जाणसहगतं एकं खन्यं पटिच्च द्वे लन्या, द्वे खन्ये पटिच्च एको खन्यो। (१)

उपेक्खासहरातं धम्मं पटिच्च उपेक्खासहरातो धम्मो उप्पज्जति नभानपच्चया – चतुविञ्जाणसहरातं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे बन्धे पटिच्च एको खन्धो। (१)

१. चक्सविय्थाणसहगतं - सी०, स्या०।

(नमग्गपच्चया नहेत्पच्चयसदिसं। मोहो नत्थि। नविष्प-यत्तपच्चया परिपूष्णं अरूपपञ्हमेव )।

### (२) सहस्या

सबं

१४. नहेत्या दस. नअधिपतिया दस, नपूरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके दस, नभाने द्वे, नमग्गे दस, निवप्पयत्ते दस (पच्चनीयं परिपुण्णं कातव्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१५. हेतपच्चया नअधिपतिया दस, नप्रेजाते दस, नपच्छा-जाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नविप्पयत्ते दस।

(अनलोमपच्चनीयं वित्थारेन गणेतब्बं)।

अनलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानलोमं

१६. नहेतपच्चया आरम्मणे दस. अनन्तरे दस. समनन्तरे 10 दस, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पूरेजाते आसेवने कम्मे विपाक आहारे इन्द्रिये भाने सब्बे दस, मग्गे एकं, सम्पयत्ते दस, विष्पयत्ते अत्थिया नत्थिया विगते अविगते सब्बे दस।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसद्ध -वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा) :

B, 113

### ६७. पञ्हावारो

### १. पच्चयानुलोमं

# (१) विमङ्गी

# हेतुपच्चयो

१७. पीतिसहगती घम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगता हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन ६ B. 114 पञ्चयो – पीतिसहगता हेतू सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं हंतु-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (२)

पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता हेतू सम्पयुक्तकानं पीति-सहगतानं च सुखसहगतानं च खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटि- 10 सन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

१८. सुबसहगती घम्मो सुबसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स च सुबसहगतस्स च घम्मस्स ... पे० ... (सुबमुळे तीणि )।

उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स घम्मस्स हेतु. 16 पच्चयेन पच्चयो – उपेक्खासहगता हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं हेतु. पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा पीतिसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... सुखसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ...पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता च २० सुखसहगता च हेत् सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्ध्यक्षणे ... पे० ...। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

१९. पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं पीतिसहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित, पीतिसहगता भाना बृद्धहित्वा, मग्गा बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा तं पीतिसहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित। अरिया पीतिसहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित। अरिया पीतिसहगतेन चित्तेन पीतिसहगते किलेसे पच्चवेक्खित। विक्विम्भिते किलेसे पच्च- विक्वित्तेत पुब्वं समुदाचिण्णं किलेसे जानित्त। पीतिसहगते खन्ये पीतिसहगतेन चित्तेन अनिच्चतो दुक्खितो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्मादित्त अभिनन्दितः; तं आरुभ पीतिसहगतो रागो उप्पज्जिति, विद्वं उपपज्जित। पीतिसहगते चन्ये आरब्भ पीतिसहगता खन्या उपपज्जित। (१)

B. 115 10

पीतिसहगतो धम्मो सुबसहगतस्य धम्मस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं सुबसहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खति, पीतिसहगता फाना बुट्टीहत्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा तं सुखसहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित। अरिया सुखसहगतेन चित्तेन पीति
क्षाह्मतेन चित्तेन पच्चवेक्खित। अरिया सुखसहगतेन चित्तेन पीति
हब्बे समुदाचिण्णं किलेसे जानित। पीतिसहगते खन्ये सुखसहगतेन चित्तेन अनिक्चतो अन्ततो विपस्सन्ति अस्ति अरिया सुखसहगते सुखसहगतेन सुखसहगते। सुग्वसहगते सुग्वसहगते सुग्वसहगते। पीतिसहगते खन्ये आरव्य सुखसहगतो पीतिसहगते बन्ये आरव्य सुखसहगतो। उपपज्जित। पीतिसहगते बन्ये आरव्य सुखसहगता खन्या उपपज्जित। (२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोस्रथकम्मं कत्वा तं उपेक्खासहगतेन वित्तेन पच्चवेक्खित,
पीतिसहगता भाना बुद्धहित्वा, ममा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा तं
उपेक्खासहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित। अरिया उपेक्खासहगतेन

वित्तेन पीतिसहगते पहीने किलेसे पच्चवेक्खित्त, विक्खम्भिते किलेसे
पच्चवेक्खित्त, पुब्वे समुदाविष्णं किलेसे जानित्त। पीतिसहगते बन्धं
उपेक्खासहगतेन चित्तेन अनिज्वतो दुक्खतो अनत्तती विपस्पत्ति
अस्मादित्त अभिनन्दितः, तं आरक्भ उपेक्खासहगती रागो उपप्पज्वति,
विद्वि उप्पज्वति, विचिक्षच्छा उप्पज्वति, उद्धक्चं उप्पज्वति।
विविक्षित्यावित्तसमिक्स्स्स चित्तं जानित्त,

पीतिसहगता खत्या चेतीपरियजाणस्स, पुत्बेनिवासानुस्सितजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, जनागतसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगते खन्चे आरब्भ उपेक्खासहगता खन्धा उप्यज्जन्ति। (३)

पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च ६ धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दर्वा सीलं समादियत्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन राज्ये स्वाह्मस्य पच्चवेक्बलित, पीतिसहगता भाना बुट्ठहित्वा, मागा बुट्ठहित्वा, फाला बुट्ठहित्वा, पात्र पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च वित्तेन पच्चवेक्बलि। अरिया पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च वित्तेन पीतिसहगते पट्टीने किलेसे पच्चवेक्बलित, विक्खिम्मर्थ पच्चवेक्बलित, पुट्टीने किलेसे जानन्ति। पीतिसहगते च सुखसहगतेन च वित्तेन पीतिसहगते पट्टीने किलेसे जानन्ति। पीतिसहगते खन्धे पीतिसहगते च सुखसहगतेन च चित्तेन अनिच्चतो दुक्खतो अनत्तती विप्रस्पन्ति अस्मादिन्त अभिनन्दन्ति; तं आरथ्भ पीतिसहगतो च सुखसहगतो च रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। धितिसहगतो च सुखसहगतो च रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। पीतिसहगतो खन्धे आरथ्भ पीतिसहगता च सुखसहगता च खन्धा उप्पज्जित। (४)

२०. सुखसहगतो धम्मो सृखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो ... सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स ॐ च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – सुखसहगते खन्ये आरब्भ पीतिसहगता च सुखसहगता च खन्या उप्पजन्ति। (४)

उपेक्खासहगती धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादि-यित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खति, क्ष उपेक्खासहगता काना बृद्धहित्वा, मग्गा बृद्धहित्वा, फला बृद्धहित्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खति। अरिया उपेक्खासहगतेन चित्तेन उपेक्खासहगते पद्दीने किलेसे पच्चवेक्खनित, विक्खम्मिते B. 116

यथाकम्मुपगळाणस्स -- स्या० । २-२. पीतिसहगतं पहीनं किलेसं -- सी०, स्या० ।
 विक्खम्मितं किलेसं -- सी०, स्या० ।

किलेसे पच्चवेस्वित्त, पुब्बे समुदाचिष्णे किलेसे जानितः । उपेस्खा-सहगते खन्धे उपेस्खासहगतेन चित्तेन अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित्त अस्सादेन्ति अभिनन्दित्तः, तं आरब्भ उपेक्खासहगतो रागो उप्पज्जित । विट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, उद्बच्चं उप्पज्जित । चेतोपरियजाणेन उपेक्खासहगतचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति । आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । उपेक्खासहगता बन्धा इद्धिविध्रजाणस्स, अनागतस्रजाणस्स, पुत्जेनिवासानुस्सितजाणस्स, यथाकम्मूपन्जणस्स, १० अनागतस्त्रजाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । उपेक्खा-सहगते खन्ने आरब्भ उपेक्खासहगता बन्धा उप्पज्जिन। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स...पे०...सुखसहगतस्स धम्मस्स...पे०...पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च
धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चये — उपेक्वासहगतेन चित्तेन दानं

15. 117 10 दत्वा सीलं समादियित्वा उपोश्यक्ममं करवा तं पीतिसहगतेन च
सुखसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्खति, उपेक्खासहगता क्षाना बुटुहित्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा फला बुट्टीह्त्वा, तं पीतिसहगतेन च सुखसहसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्खति। अरिया पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन उपेक्खासहगते पट्टीने किलेसे पञ्चवेक्खित, विक्ख
20 मिसते किलेसे पञ्चवेक्खति। अरिया पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन उपेक्खासहगते पट्टीने किलेसे पञ्चवेक्खति, विक्ख
विक्तामहगते खन्धे पीतिसहगतेन च सुखसहारतेन च चित्तेन
अनिज्यती दुक्खतो अनस्तते। विपस्सित्त अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं
आरक्भ पीतिसहगतो च सुखसहारतो च रागो उप्पञ्जति, दिट्टि
उप्पज्जति। उपेक्खासहगते खन्धे आरक्भ पीतिसहगता च सुखसहगता

20 च खन्धा उपपञ्जति। (४)

२१. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा पीतिसहगतस्स घम्मस्स ...पे० ... सुखसहगतस्स घम्मस्स ...पे० ... उपेक्खासहगतस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं दत्वा सीलंसमादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा ...पे० ... 30 पीतिसहगते च सुखसहगते च खन्धे उपेक्खासहगतेन चित्तेन

अनिज्यतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ उपेक्खासहगतो रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचि-किञ्छा उप्पज्जित, उद्बञ्चं उप्पज्जित। चेतोपिरयजाणेन पीतिसह-गतसुखसहगतिचत्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति। पीतिसहगता च सुखसहगता च खन्या चेतोपिरयजाणस्स, पुटबेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अ यथाकम्मूपपआणस्स, अनागतंस्त्रजाणस्स, अवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। पीतिसहगते च सुखसहगते च खन्ये आरब्भ उपेक्खा-सहगता बन्या उप्पज्जित। (१)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्य च धम्मस्स आरम्मण्यच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्षित्तं)। (४) 10

### अधिपतिपच्चयो

२२. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीळं समादियित्वा उपोसय-कम्मं कत्वा पीतिसहगतेन चित्तेन तं गरं कत्वा पच्चवेक्वति, पीति-सहगतेन क्रितं नारं कत्वा पच्चवेक्वति, पीति-सहगतेन क्रितं नं गरं कत्वा पच्चवेक्वति। पीतिसहगते व्रत्ये पीतिन्त क्रितं चित्तेन तं गरं कत्वा पच्यवेक्वति। पीतिसहगते व्रत्ये पीतिसहगते जित्तेन गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा पीतिसहगतो पितसहगतो रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। सहजाताधिपति – पीतिसहगतो रागो उप्पज्जित, विद्वि उप्पज्जित। सम्प्राताधिपति – पीतिसहगतो रागो उप्पज्जित, विद्वि उप्पज्जित। सम्प्राताधिपति – पीतिसहगतो रागो अध्यात्वकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ...। सहजाताधिपति – पीति-सहगताधिपति सम्पयुक्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (२)

पीतिसहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ...पे० ... उपेक्खासहगतेन चित्तेन (सङ्ख्रित्तं)। (३) 10

B. 119

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पति। आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च ॥ सुखसहगतानं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

२३. सुबसहगतो घम्मो सुबसहगतस्स घम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधि-पति – सुबसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ...। सहजाताधिपति – सुबसहगतिधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुलसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिगति, सहजाताधिगति ... पे० ... । सहजाताधि-पति – सुलसहगताधिगति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सुलसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्य धम्मस्स अधिपति-<sup>15</sup> पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सङ्खित्तं)। (३)

सुलसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुलसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ...पे० ...। सहजाताधिपति – सुलसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुलसहगतानं च लन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

२७ २४. उपेक्बासहगती धम्मो उपेक्बासहगतस्स धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ... पे० ... । सहजाताधिपति – उपेक्बासहगताधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-<sup>26</sup> पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सङ्खित्तं)। (२)

उपेक्लासहगतो धम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सङ्खितां)। (३)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो--आरम्मणाधिपति (सङ्ख्तिं)। (४)

२५. पीतिसहगती च सुलसहगती च घम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पति ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुलसहगता च अधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

पीतिसहगती च सुखसहगती च घम्मा सुखसहगतस्त घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ...पे०...। सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुखसहगता च अधिपति सम्पय्युत्तकानं सुखसहगताच पच्चयो। (२)

पीतिसहगतो च सुलसहगतो च धम्मा उपेक्लासहगतस्स धम्मस्स 16 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सिङ्क्षःसं)। (३)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च घम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधि-पित, सहजाताधिपति ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुखसहगता च अधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसह- 16 गतानं च खन्यानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

#### अनन्तरपच्चयो

२६. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं अनुलोमं गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (इमिना कार- 20 णेन सब्बेसं पदानं पच्चयो ति दीपेतब्बो')। अनुलोमं बोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... बोदानं मग्गस्स ... मग्गो फलस्स ... फलं फलस्स ... अनुलोमं पीतिसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगती घम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अ सुलसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं अनु-

१. दीपेतच्यं -- सी०, स्या०।

लोमं सुखसहगतस्स गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं अनुलोमं सुखसहगतस्स वोदानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं अनुलोमं सुखसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।(२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अनन्तर पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतं चुितिचतं उपेक्खासहगतस्स उपपिति-चित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं भवङ्गं आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगता विपाकमनोविञ्जाणधातु किरियमनोविञ्जाणधातुयां अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं १० मबङ्गं उपेक्खासहगतस्स भवङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं कुसलाकुसल उपेक्खासहगतस्स बुद्धानस्स ... किर्प्यं बुद्धानस्स ... फलं बुद्धानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तर्गचयेन पञ्चयो पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता

क्षा पिच्छमानं पिच्छमानं पीतिसहगतां च सुखसहगतानं च खन्धानं अनन्तर्गचयो पीतिसहगतां अनुलोमं पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्य च गोत्रभुस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो

...पे० ...पीतिसहगतं अनुलोमं पीतिसहगताय च सुखसहगताय च फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

२७. सुलसहगतो धम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा सुलसहगता लन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं सुलसहगतानं लन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। सुलसहगतं अनुकोमं सुलसहगतस्स गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो ...पे ० ... सुल-सहगतं अनुकोमं सुलसहगताय फलसामात्रिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सुखसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... सुखसहगतं अनुलोमं पीतिसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेनं पच्चयो । (२)

B. 121

१. किरियामनोविञ्जाण घातुषा - सी०, स्था० ।

सुखसहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो — सुखसहगतं चृतिचित्तं उपेक्खासहगतस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगतं भवङ्गं आवज्जनाय अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगतं कायिवञ्जाणं विपाकमनोधानुया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगता विपाकमनोविञ्जाणधानु व किरियमनोविञ्जाणधानु व अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगतं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगतं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुखसहगतं सद्भातं कुसलाकुक्तलं उपेक्खासहगतस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सुख-सहगतं कुसलाकुक्तलं उपेक्खासहगतस्य चुट्टानस्स ... किरियं चुट्टानस्स ... फलं वुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयो। (३)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च 10 धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सुखसहगता खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतां च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... सुखसहगतं अनुलोमं पीति-सहगताय च सुखसहगताय च फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

२८. उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा उपेक्खासहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उपेक्खासहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उपेक्खासहगतानं खन्धानं ... पे० ... आवज्जना चतुत्रं विञ्जाणानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। उपेक्खासहगतं अनु-लोमं उपेक्खासहगताय फलसमापत्तिया ... निरोधा बुट्टहन्तस्स नेव- १० सञ्जानासञ्जायतनं उपेक्खासहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – उपेक्खासहगतं चृतिचित्तं पीतिसहगतस्स उपपत्ति-चित्तस्स ... पे० ... आवज्जना पीतिसहगतानं खन्धानं ... पे० ... 26 विपाकमनोधातु पीतिसहगताय विपाकमनोविञ्जाणधातुया ...पे० ... उपेक्खासहगतं भवञ्जं पीतिसहगतस्स भवञ्जस्स ...पे० ... उपेक्खासहगतं कुसलाकुसलं पीतिसहगतस्स बुट्टानस्स ... किरियं चुट्टानस्स ... फलं चुट्टानस्स ... निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जा-यतनं पीतिसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

25

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... पीति-सहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

# (तानियेव च गमनानि नियामेतब्बानि)।

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो — पुरिमा पुरिमा १६ पीतिसहगताः च सुखसहगताः च खन्धाः पच्छिमानं पीति-सहगताः च सुखसहगताः च खन्धाः पेठ ... पीतिसहगतं च सुखसहगतां च अनुलोम पीतिसहगतायः च सुखसहगताय च फलसमा-पतिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

#### समनन्तरपच्चयो

३०. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स समनन्तर-20 पच्चयेन पच्चयो (अनन्तरपच्चयसदिसं)।

## सहजातपच्चयो

३१. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं सह-जातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या द्विन्नं खन्यानं सहजातपच्च-येन पच्चयो ... पे० ... (पटिच्चसदिसं सहजाते दस पञ्हा)।

### अञ्ञामञ्ज-निस्सयपच्चया

३२. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो (दस पञ्हा कातब्बा)।

#### उपनिस्सयपच्चयो

३३. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो -- आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतप-निस्सयो ... पे० ... । पकतपनिस्सयो - पीतिसहगतं सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति. सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, पीतिसहगतं भानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं ह उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाति। पीति-सहगतं सीलं सतं चागं पञ्जं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति. सीलं समादियति ... पे० ... मानं जप्पेति, दिद्धि गण्हाति । पीति-सहगतं रागं मोहं मानं दिद्धि पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति. पीतिसहगतं 16 भानं उप्पादेति ... पे० ... समापति उप्पादेति । पीतिसहगतेन चित्तेन अदिम्नं आदियति, मुसा भणति, पिसुणं भणति, सम्फं पलपति, सन्धि छिन्दति, निल्लोपं हरति, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिद्वति, पर-दारं गच्छति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति। पीतिसहगता सद्धा सीलं सतं चागो पञ्जा रागो मोहो मानो दिद्धि पत्थना 15 पीतिसहगताय सद्धाय सीलस्स सतस्स चागस्स पञ्जाय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो धम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स उपितस्सय-पच्चयो पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतूपित्तस्सयो – पीतिसहगतं सद्धं उपितस्साय श्र सुल्लसहगतेन चित्तेन वानं देति ... पे० ... समापित उप्पादित, मानं जप्पेति, दिष्टिं गण्हाति । पीतिसहगतं सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं मोहं मानं दिष्टिं पत्थनं उपपादित । सुल्लसहगतेन चित्तेन वानं देति ... पे० ... समापित उप्पादित । सुल्लसहगतेन चित्तेन अदिन्नं आदियति ... पे० ... निम्मातं करोति । पीतिसहगता सद्धा ... पे० ... श्र पत्थना सुल्लसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय सुल्लसहगतस्स काय-

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-

१. आदिषं – सी०।

पञ्चयो पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – पीतिसहगतं सद्धं उपिनस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्जं उप्पादिति, समापितं उप्पादिति, मानं जप्पिति, दिद्धिं गण्हाति । पीतिसहगतं ६ सीलं ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । पीतिसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना पज्चयो । (३)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च

10 घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे o ...। पकतूपनिस्सयो – पीतिसहगतं
सद्धं उपनिस्साय पीतिमहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति
... पे o ... दिष्टुं गण्हाति। पीतिसहगतं सीलं ... पे o ... पत्थनं उपनिस्साय पीतिमहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे o ...

10 निगमघातं करोति। पीतिसहगता सद्धा ... पे o ... पत्थना पीतिसहगताय
च सुखसहगताय च सद्धाय ... पे o ... पत्थना पीतिसहगताय
च सुखसहगताय च सद्धाय ... पे o ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन
पञ्चयो। (४)

३४. सुखसहगतो घम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स उपिनस्तय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्तयो, अनन्तरूपनिस्तयो, पकतूप-१० निस्तयो ...पे० ...। पकतूपनिस्तयो – सुखसहगतं सद्धं उपिनस्ताय सुखसहगतेन चिनेन दानं देति ...पे० ... दिष्ट्वं गण्हाति । सुखसहगतं सीलं ...पे० ... पत्थनं सुखसहगतं कायिवञ्जाणं उपिनस्ताय सुख-सहगतेन चिनेन दानं देति ...पे० ... निगमघातं करोति । सुखसहगता सद्धा ...पे० ... पत्थना सुखसहगतं कायिवञ्जाणं सुखसहगताय सद्धाय १० ...पे० ... पत्थनाय सुखसहगतस्स कायिवञ्जाणस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुबसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतृपनिस्सयो – सुबसहगतं सद्धं उपनिस्साय

१. स्वसहगतं सीलं – सी०, स्या०।

पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिष्ट्रि गण्हाति । सुखसहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं सुखसहगतं कायविञ्ञाणं उपनिस्साय पीति-सहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमधातं करोति । सुखसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुखसहगतं कायविञ्ञाणं पीतिसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

सुलसहगतो घम्मो उपेक्लासहगतस्स घम्मस्स उपितस्सय-पण्चयो पण्चयो — आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूप-तिस्सयो ... पे० ... । पकतूपित्स्सयो — सुल्लसहगतं सद्धं उपित्स्साय उपेक्लासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्ञं उप्पादेति ... पे० ... दिष्ट्रं गण्हाति । सुल्लसहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं सुल्लसहगतं काय- 10 विञ्ञाणं उपित्स्साय उपेक्लासहगतेन चित्तं दानं देति ... पे० ... विगमघातं करोति । सुल्लसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुल्लसहगतं कायविञ्जाणं उपेक्लासहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपितस्सय-पण्चयेन पण्चयो। (३)

सुखसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च 10 घम्मस्स उपिनस्सयो प्रवास प्यास प्रवास प्

३५. उपेक्सासहगतो घम्मो उपेक्सासहगतस्स घम्मस्स उप- अ निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – उपेक्सासहगते सद्धं उप-निस्साय उपेक्सासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्जं उप्पादेति ... पे० ... दिट्टिं गण्हाति । उपेक्सासहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं उपिकस्साय उपेक्सासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमचातं अ करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना उपेक्खासहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

उपेक्खासहगतो बम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक-त्र तूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – उपेक्खासहगतं सद्धं उप-निस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिर्ड्डि गण्हाति । उपेक्खासहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगते-चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना पीतिसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उप-।० निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

उपेक्खासहगतो घम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – उपेक्खासहगतं सद्धं उपिनस्साय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिट्टिं गण्हाति । उपेक्खा-16 सहगतं सीळं ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमचातं करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुखसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय सुखसहगतस्स काय-विञ्जाणस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

B. 127

उपेक्खासहगती धम्मो पीतिसहगतस्स च सुबसहगतस्स च

प्रधमस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो — आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो — उपेक्खासहगतं सद्धं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुबसहगतेन च चित्तेन
दानं देति ... पे० ... दिट्टि गण्हाित। उपेक्खासहगतं सीलं ... पे० ...
पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुबसहगतेन च चित्तेन दानं
देति ... पे० ... निगमधातं करोति। उपेक्खासहगता सद्धा ... पे० ...
पत्थना पीतिसहगताय च सुबसहगता च सद्धाय ... पे० ...
पत्थना पीतिसहगताय च सुबसहगताच च सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय
उपिनस्सयपच्चयेन पञ्चयो। (४)

३६. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्त-३० रूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे o ... दिट्टिं गण्हाति। पीतिसहगतं च सुस्रसहगतं च सीलं ...पे॰ ... पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे॰ ... निगमघातं करोति। पीतिसहगता च सुखसहगता च सद्धा ... पे० ... पत्थना पीतिसद्द्रगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन ४ पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो च सखसहगतो च धम्मा सखसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्तयो, अनन्तरूपनिस्तयो, पकतपनिस्सयो ... पे० ...। पकतुपनिस्सयो – पीतिसहगतं च सखसह-गतं च सद्धं उपनिस्साय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... 10 दिट्टि गण्हाति। पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सीलं ... पे० ... पत्थनं उपनिस्साय सखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति। पीतिसहगता च सखसहगता च सद्धा ... पे० ... पत्थना सख-सहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय सखसहगतस्स कायविञ्जाणस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पीतिसहगतो च स्खसहगतो च धम्मा उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणुपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकत्पनिस्सयो ... पे० ... । पकत्पनिस्सयो - पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सद्धं उपनिस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्जं उप्पादेति ... पे० ... दिद्धिं गण्हाति । पीतिसहगतं 20 च सखसहगतं च सीलं ... पे० ... पत्थनं उपनिस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । पीतिसहगता च स्खसहगता च सद्धा ... पे० ... पत्थना उपेक्खासहगताय सद्धाय ... पे॰ ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

पीतिसहगतो च सखसहगतो च घम्मा पीतिसहगतस्स च 20 सखसहगतस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पच्चयो- आरम्मणप-निस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो ... पे० ...। पकतप-निस्सयो - पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन च सखसहगतेन च चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति। पीतिसहगतं च सखसहगतं च मानं उप्पादेति, विपस्सनं 30 B. 128

15

उष्पावेति, ममां उप्पादेति, समापत्ति उप्पावेति, मानं जप्पेति, विद्विं गण्हाति। पीतिसहमतं च सुखसहमतं च सीळं सुतं चागं पञ्जं रागं मोहं मानं विद्विं पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहमतेन च सुखसहमतेन च जित्तेन सहगतं च जित्तेन सहगतं च अभावं उपादेति, उपोसप्यकम्मं करोति। पीति
क सहगतं च सुखसहमतं च अगनं उप्पादेति ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति। पीतिसहमतेन च सुबसहमतेन च चित्तेन अदिक्षं आदियति, मुसा भणिति, पिसुणं भणित, सम्भं पलपति, सिन्चं छिन्दित, निल्लोपं हर्राते, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिद्वति, परदारं गच्छित, गाम
हर्पति, एकागारिकं करोति, पित्तिसहमतोच च सुबसहमता

सद्धाः पे० ... पत्थना पीतिसहमताय च सुबसहमताय च सद्धाय

पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपचयेन पच्चयो। (४)

#### आमेवनपच्चयो

३७. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आसेवन-पञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं पीतिसहगतानं खन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। पीति-15 सहगतं अनुलोमं पीतिसहगतस्स गोत्रभुस्स ... अनुलोमं बोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... बोदानं मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

पीतिसहगतो घम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सुखसहगतानं खन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। पीतिसहगतं 20 अनुलोमं सुखसहगतस्स गोत्रभुस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। पीति-सहगतं अनुलोमं सुखसहगतस्स बोदानस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। पीतिसहगतं गोत्रमु सुखसहगतस्स मग्गस्स ... पीतिसहगतं बोदानं सुखसहगतस्स मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स व घम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुस्मि। पुरिमा पीतिसहगता स्रत्या पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च स्रत्यानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पीतिसहगतं वोदानं पीति-सहगतस्स च सुखसहगतस्स च मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

३८ सुलसहगतो घम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स ...पे० ... पीतिसहगतस्स घम्मस्स ...पे० ... पीतिसहगतस्स च सुलसहगतस्स च घम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो (सिङ्कृत्तं, पीतिनयं पिस्सत्वा कातव्वं)।

उपेक्खासहगती धम्मी उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आसेवन- ॰ पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा उपेक्खासहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उपेक्खासहगतानं खन्धानं ... पे० ... उपेक्खासहगतं वोदानं उपेक्खासहगतस्स मगास्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

३९. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... सुखसहगतस्य धम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्य १० च सुखसहगतस्य १० च सुखसहगतस्य च व्याप्त प्रतिया प्रतिया प्रतिया प्रतिया पित्र प्रतिया पित्र प्रतिया पित्र प्रतिया च सुखसहगता च खन्धा पिष्ठिमानं पितिसहगता च सुखसहगतां च खन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... पीतिसहगतं च सुखसहगतं च वोदानं पीतिसहगतस्य च सुखसहगतं च वोदानं पीतिसहगतं च सुखसहगतं स्व सुखसहगतं च वोदानं पीतिसहगतं च वोदानं पीतिसहगतं च वोदानं पीतिसहगतं च वोदानं पीतिसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व वाप्त सुखसहगतं स्व वाप्त सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं स्व सुखसहगतं सुखसह

#### कम्मपच्चयो

४०. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे पीति-सहगता चेतनां सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नाना-खणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं पीतिसहगतानं खन्धानं <sup>20</sup> कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो घम्मो सुखसहगतस्य घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटि-सन्धिक्खणे पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं अ कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं सुखसहगतानं खन्धानं कम्मष्ण्यवेन पच्चयो । (२) पीतिसहगतो धम्मो उपेनखासहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका –पीतिसहगता चेतना विपाकान उपेक्खा-सहगतान खन्धान कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नाना-खणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं पीतिसहगतानं च सुख-सहगतानं च खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

४१. सुखसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स (चतारि पि गणनानि पस्सित्वा कातब्बानि)।

४२. उपेक्खासहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका ... पे० ... ।

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन 15 पच्चयो। नानाखणिका – उपेक्खासहगता चेतना ... पे० ...।

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – उपेक्खासहगता चेतना ... पे० ...।

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – उपेक्खासहगता <sup>30</sup> चेतना ... पे० ... । (४)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स (चत्तारि कातब्बानि, पीतिसहगतं अनुमज्जन्तेन विभजितःबं)। (४)

#### विपाकपच्चयो

४३. पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतो विपाको एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं 25 विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० .. पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... ।

(यथा पटिच्चवारे हेतुपच्चये एवं वित्थारेतव्बादस पञ्हा) ।

B. 131

### आहारपच्चयादि

४४. पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स आहार-पञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, भ्रानपञ्चयेन पञ्चयो, मगापञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, अत्थिपञ्चयेन पञ्चयो (दस पञ्झा वित्थारेतब्बा), नित्थपञ्चन पञ्चयो, विगतपञ्चयेन पञ्चयो (नित्थ पि विगतं पि अनन्तरसिदसं), अविगतपञ्चयेन पञ्चयो।

### (२) सङ्ख्या सर्वे

४५. हेतुया दस, आरम्मणे सोळस, अघिपतिया सोळस, अनन्तरे सोळस, समनन्तरे सोळस, सहजाते दस, अञ्जमञ्जे दस, निस्सये दस, उपनिस्सये सोळस, आसेवने दस, कम्मे सोळस, विपाके दस, आहारे इन्द्रिये फाने मग्गे सम्पयुत्ते अत्थिया दस, नित्थिया ग्र सोळस, विगते सोळस, अविगते दस।

(कुसलित्तकं अनुलोमं अनुमज्जन्तेन गणेतःबं)।

अनुलोमं।

#### पच्चनीयुद्धारो

४६. पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 132

पीतिसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्म-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्शासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन थ पच्चयो'। (३)

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

पीतिसहगतो चम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

४७. सुबसहगती धम्मो सुबसहगतस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुखसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्म-पच्चयेन पच्चयो। (२)

सुखसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-15 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

४८. उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजानपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्य धम्मस्य आरम्मण-२० पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 133

उपेक्बासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

उपेनखासहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च 20 धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

४९. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१) पीतिसहगती व सुब्बसहम्बती व धम्मा सुब्धसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

पीतिसहगतो च सुबसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुबसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजात-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्तयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

पच्चनीयुद्धारो ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### of the second

५०. नहेतुया सोळस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नसहजाते नअञ्जमञ्जे निनस्तये नउपनिस्तये नपुरेजाते नपञ्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमग्गे नसम्पयुत्ते निवप्ययुत्ते नोअत्थिया नोनित्थया नोविगते नोअवि-गते सब्बत्थ सोळस ।

(पच्चनीयं अनुमज्जन्तेन गणेतव्बं)।

पच्चनीयं ।

15

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### 34

५१ हेतुपच्चया नआरम्मणे दस, नअधिपतिया दस, न-अनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नमम्मे नविप्पयुत्ते नोनत्थिया नोविगते सब्बत्थ दस्।

(अनुलोमपच्चनीयं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

## ४. वच्ययपञ्चनीयानुसोयं

कु प्रमाण सोळस, अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सोळस, सहजाते दस, अञ्जमञ्जे दस, निस्सये दस, उप-निस्सये सोळस, आसेवने दस, कम्मे सोळस, विपाके दस, आहारे दस, इन्द्रिये दस, फाने दस, मम्मे दस, सम्पयुत्ते दस, अत्थिया दस, नित्थया मोळस, विगते सोळस, अविगते दस।

(पच्चनीयानुलोमं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पीतित्तिकं निट्टितं ।

# दस्सनेनपहातव्यत्तिकं

- ६१. पटिच्यवारी
- १. पच्चपानुलोमं
  - (१) विभङ्गो

# हेतुवच्चयो

 दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बं धम्मो उपपञ्जित हेनुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्चं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्चे पिटच्च द्वे खन्चा। (१)

B. 135

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहाः तब्बो धम्मो उपपञ्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च ब चित्तसमद्रानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३) 10

 २. भावनाय पहातब्बं धम्म पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मरे उप्पज्जित हेतुपच्चया — भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धाः...पे०... द्वे खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नआवनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – माबनाय पहातब्बे सन्धे 16 पटिच्च चित्तससुद्वानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं घम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च घम्मा उप्पञ्जन्ति हेनुपंच्या — : भावनाय पहातब्बं एकं सन्धं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे o ... द्वे सन्धे पटिच्च द्वे सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३) 20

 मैवदस्सनेन नमावनाय पहातन्त्रं बम्मं पटिच्च नेवदस्स-नेन नमावनाय पहातन्त्रो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – नेवदस्सनेन

नभावनाय पहातर्व एकं सन्य पटिच्च तयो सन्या चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पेठ ... द्वे सन्ये पटिच्च द्वे सन्या चित्तसमुट्टानं च रूपं । पटि-सन्धिक्सणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातर्व्व एकं सन्यं पटिच्च तयो सन्या कटता च रूपं ... पेठ ... द्वे सन्ये पटिच्च द्वे सन्या कटता च ६ रूपं, सन्ये पटिच्च वस्यु, वस्यु पटिच्च सन्या; एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता... पेठ ... द्वे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तमपटानं रूपं कटनारूपं उपादारूपं । (१)

 इस्मनेन पहातस्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्वं च धम्मं पटिच्च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातस्वो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया– इस्मनेन पहातस्वे खन्धे च महाभते च पटिच्च चित्तसमट्टानं रूपं। (१)

भावनाय पहातव्यं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया -भावनाय पहातव्ये खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

 ५. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो
 उप्पजित आरम्मणपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा । (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बो धम्मो उप्पञ्जित आरम्भणपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धं पटिच्च हे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्था। अवंवर्षु पटिच्च खन्धा। (१)

## अधिपतिपच्चयो

६. दस्सनेन पहातब्बं घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो घम्मो उप्परंजीत अघिपतिपच्चया ... तीणि भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उपपञ्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि। В. 137

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पिटच्च नेवंदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्वानं च क्ष्यं ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं; एकं महाभूतं पिटच्च तथो महाभूता ... पे० .. द्वे महाभूते पिटच्च द्वे महाभूता, महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

७. दस्सनेन पहालब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बं च धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बो धम्मो उप्पज्जित अधि- 10 पितपच्चया – दस्सनेन पहालब्बे खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्त-ममुद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं व नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति अघि-पतिपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्त- 15 समुद्वानं रूपं। (१)

#### अनन्तर-समनन्तरपञ्चया

८ दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मणसिदसं)।

#### सहजातपच्चयो

९. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उपपज्जित सहजातपच्चया ...तीणि।

. भावनाय पहातब्बं घम्मां पटिच्च भावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ...तीणि।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति सहजातपच्चया ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज- अ सत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

१०. दस्सनेन पहातब्बं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूप।

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्त्रेच महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

#### अञ्जमञ्जपच्चयो

११. दस्सनेन पहातब्बे धम्मं पटिच्च दस्मनेन पहातब्बो 10 धम्मो उपपञ्जति अञ्जमञ्जपच्चया ... एकं।

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्परजति अञ्जमञ्जपच्चया .. एकं।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जिन अञ्जमञ्ज्ञपच्चया — नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या . पं ० . हे खत्यं पिटच्च हे बत्या । पिटमिध्यस्मणं नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खत्यं पिटच्च हे बत्या । पिटमिध्यस्मणं नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या वत्यु च ... पे ० .. हे खत्यं पिटच्च हे खत्या वत्यु च, खत्यं पिटच्च बत्या; एकं महाभूतं पिटच्च वत्यो महाभूता ... पे ० ... हे महाभूते पिटच्च हे अनहाभूता; बाहिरं, आहारसमुट्टानं, जनुसमुट्टानं, असञ्ज्ञसत्तानं .. पे ० ... हे महाभूते पिटच्च हे महाभूता ।

#### **निस्मयप्**चनयाहि

१२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित निस्सयपच्चया (हेनुपच्चयसिदसं), उपनिस्सयपच्चया ... तीणि (पटिसन्धि निस्य), आसेवनपच्चया ... तीणि (पटिसन्धि निस्य), आसेवनपच्चया ... (विपाकपटिसन्धि निस्य), कम्मपच्चया (परिपुष्णं। अज्झानिका च असञ्जसत्तानं च महाभूता)।

#### विवाकपण्लयो

१३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित विपाकपच्चया — विपाकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्ता- क रूपं उपादारूपं। (१)

## आहारपच्चयादि

१४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उपपज्जित आहारपच्चया (पिरपुण्णं, अज्भित्तका महाभूना च आहार-समृद्वानं च), इन्द्रियपच्चया (कम्मपच्चयसिद्सं), भानपच्चया, मग्ग-पच्चया (हेतुपच्चयसिद्सं), सम्पयुत्तपच्चया (आरम्भणपच्चयसिद्सं), 10 विष्ययुत्तपच्चया (कुमलित्तके विष्ययुत्तपच्चया (सहजातपच्चया (कुसलितके विष्ययुत्तपच्चया, अविगतपच्चया।

# (२) सङ्ख्या

#### सुद

१५. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, महजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके कि, एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, क्षाने नव, मग्पयुत्ते तीणि, विपयुत्ते नव, अस्थिया नव, नस्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते नव (इमानि पदानि अनुमज्जन्तेन अनुलोमं गणेतब्बं)।

अनुलोमं।

## २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

१६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्चे पटिच्च 20 विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं घम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन

नभावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...द्वे खन्धं पिटच्च ...पे०...अहेतुकपिटसन्धिक्खणे' नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च नयो
खन्धा कटता च रूपं...पे०...द्वे खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा...पे०..

खन्धे पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्धा; एकं महाभूतं पिटच्च
तयो महाभूता...पे०...महाभूते पिटच्च तिमसमुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तान एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता एक...महाभूते पिटच्च
कटतारूपं उपादारूपं। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

१७. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया—दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातव्यं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्यो धम्मो उप्पर्जीन नआरम्मणपच्चया—भावनाय पहातब्ये २० सन्धे पटिच्च चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बे खन्चे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्चे पटिच्च कटलारूपं, अ खन्चे पटिच्च वत्थु; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

अहेतुकं पटिसन्धिक्खणे – स्या०।

१८. दस्सनेन पहातब्बं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च अम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे अम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

B. 141

भावनाय पहातत्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातत्वे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

१९. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया (परिपुण्णं हेतुपच्चयसदिसं), 10 नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया।

## नपुरेजातपच्चयो

२०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो ... पे० ... अरूपे भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे 2० खन्चे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो...पे०...भावनाय पहातब्बे खन्घे पटिच्च चित्तसभृट्टानं रूपं। (२)

२१. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेव- 26 दस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया —

अरूपे नेवदस्सनेन नमावनाय पहातद्वं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्ये पटिच्च हे खन्या, नेवदस्सनेन नमावनाय पहातद्वं खन्ये पटिच्च हे खन्या, नेवदस्सनेन नमावनाय पहातद्वं खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्यिक्खणे नेवदस्सनेन नमावनाय पहातद्वं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या कटत्ता च रूपं ... पे० ... हे छे बन्ये पटिच्च हे खन्या कटत्ता च रूपं, खन्ये पटिच्च तथ्यु तत्युं पटिच्च तथा; एकं महामूतं पटिच्च तथो महाभूता ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जनत्तानं एकं महाभूतं ...पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातत्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वं च 10 धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वो धम्मो ... पं o ... दस्स-नेन पहातब्वे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

भावनाय पहातच्यं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातच्यं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातच्यो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – भावनाय पहातच्ये खन्धे च महाभूते च पटिच्व <sup>16</sup> चित्तसमृट्ठानं रूपं। (१)

#### नपच्छाजातपच्चयादि

२२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

२३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च 20 दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्चे पटिच्च भाव-नाय पहासब्बा चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन व्य नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया –नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा

चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

### नविपाकपच्चयो

२४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (नअधिपितपच्चयसिद्सं, पिट-सिच्च नित्थ)।

## नआहारपच्चयो

२५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआहारपच्चया — बाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभृतं ...पे० ...।

## नइन्द्रियपच्चयो

२६. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... नइन्द्रिय-पच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं एकं महाभूतं ... पे० ... ४० असञ्जसत्तानं महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं।

### नभानपच्चयो

२७. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे० ... नभान-पच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... ।

## नमग्गपच्चयो

२८ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... नमग्गपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्घि-क्खणे ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतु-समुट्ठानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... ।

# नसम्पयुत्तपच्चयो 🛒

२९. दस्सनेन पहातुक्तं धम्मं पटिच्य नेवदस्सनेन नभाव- अ

नाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नसम्पयुत्तपच्चया (नआरम्मण-सदिसं)।

## नविष्पयुत्तपच्चयो

३०. दस्सनेन पहातब्बं ... पे० ... नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ...। (१)

B. 144 5 भावनाय पहातब्बं ... पे० ... निवप्पयुत्तपच्चया – अरूपे भाव-नाय पहातब्बं एकं खन्वं ... पे० ... । (१)

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... निवप्ययुत्तपच्चया

- अरूपे नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च

... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं

10 ... पे० ... । (१)

## नोनित्थ-नोविगतपच्चया

३१. दस्सनेन पहातब्बं घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय ...पे० ... नोनित्थपच्चया, नोविगतपच्चया (नआरम्मणसदिसं)।

#### (२) सङ्ख्या

३२. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया नव, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपितस्सये 15 पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नम्भाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थया पञ्च, नोविगते पञ्च (जत्वा गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ्३. प<del>ण्य</del>यानुलोमप<del>ण्य</del>नीय

#### £330

३२. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया नव, २० नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्ज्ञभञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे

तीणि, निवपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगर्ते पञ्च (एवं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्च**नीयं** 

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

३४. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, सम-नन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपिनस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, व विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, भाने तीणि, मम्मे द्वे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अल्थिया तीणि, नित्यया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २. सहजातवारो

# १-४. पच्चयानुलोमावि

३५. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं सहजातो दस्सनेन पहातब्बा धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं सहजाता 10 तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे सहजाता ... पे०... (सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

§ ३. पच्चयवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गी

## हेतुपच्चयो

३६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि।

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय ... तीणि

३७. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो घम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो घम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं..पे०... हे खन्धं ..पे०... पटिसन्धिक्षणे नेवदस्सनेन कभावनाय पहातब्बं एकं खन्यं पच्चया तयो खन्या करता च रूपं..पे०... हे खन्धं पच्चया वत्यु, वत्यु पच्चया खन्या। एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता..पे०... महाभूतं पच्चया वित्तसपुट्टानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्या खन्या। (१)

 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातःब्वो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – यत्थुं पच्चया दस्सनेन पहातःब्वा खन्धा। (२)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया भावनाय पहातःबो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय ग्रह्मतःब्बा खन्या। (३) .

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातत्वो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – वत्यु पच्चया दस्अनेन पहातत्वा खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (४)

 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब्बं धम्मं पच्चथा भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय पहातब्बा खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (५)

३८. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं इन घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं च बत्युं च पच्चया तयो खन्था...पे०... द्वे खन्धं च बत्युं च पच्चया द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महामूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातव्बे एकं खन्धं च बन्धं च पच्चया तथी खन्धा ... पे० ... हे खन्धे च बन्धुं च पच्चया हे खन्धा, दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महामूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूप। (३)

३९. भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – 10 भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च बत्थुं च पच्चया तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च ...पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया 16 चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पेठ... द्वे खन्धे च वत्थुं थ च...पेठ....भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्त- समुद्वानं रूपं। (३)

### आरम्मणपच्चयो

४०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धं ..पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा..पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – बत्युं पच्चया दस्सनेन 10 पहातब्बा खन्धा। (२)

नेवदस्पनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया भावनाय पहातःबो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातःबा खन्या। (३)

४१. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं 15 च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तथी खन्धा...पे०...हे खन्धे च वत्थुं च पच्चया...पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-20 पच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च बत्धुं च पच्चया तयो खन्धा ..पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा। (१)

#### अधिपनिपच्चयानि

४२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पन्जति अधिपतिपच्चया (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्य), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मणसदिसं)।

### सहजातपच्चयो

B. 149 क्ष दस्सनेन पहातब्बं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो घम्मो उप्पञ्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं ... तीणि। भावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया ... तीणि। ४३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं...पे०...इं खन्धं पच्चया हे खन्धा...पे०...पिट-सिन्ध्यवस्तपे...पे०...क्षं पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्या; एकं क महाभूतं पच्चया तयो महाभूता...पे०...हाभूतं पच्चया...पे०... बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं...पे०... चक्खायतनं पच्चया काय-विञ्जाणं, वत्युं पच्चया काय-विञ्जाणं, वत्युं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ...पे०... कायायतनं पच्चया काय-विञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबा खन्या।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन 10 पहातव्बो धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया (अवसेसा हेतुपच्चय-सर्विसा)।

#### अञ्जमञ्जयस्वयादि

४४. दस्सनेन पहातःबं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातःबो धम्मो उपपञ्जति अञ्जमञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपनिस्सय-पञ्चया, पुरेजातपञ्चया (पटिसन्धि निस्य), आसेवनपञ्चया १० (पिटसन्धि निस्य), आसेवनपञ्चया १० (पिटसन्धि निस्य), विपाकं च), कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया, आहारपञ्चया, इन्द्रियपञ्चया, झानपञ्चया, मग्गपञ्चया, सम्पयुत्त-पञ्चया, विप्यनुत्तपञ्चया, अस्थिपञ्चया, निस्यपञ्चया, विपात-पञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया।

# (२) सङ्ख्या

४५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, 20 अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तःस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सय सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, क्षाने सत्तरस, मगे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्ययुत्ते सत्तरस, अविषया सत्तरस, निष्यया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, अविषया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, विष्यया सत्तरस, अविषयो सत्तरस 25 (एवं गणेतस्व)।

अनुलोमं ।

### २. पण्डयपण्डलीयं

# (१) विमङ्गो

# नहेतुपच्चयो

४६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बं धम्मो

उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे पच्चया उद्धच्चसहगतो
मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा । चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे०... द्वे खन्धं ... पे०... अहेतुकंपटिसन्धित्रक्षणे ... पे० ... खन्धं पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुससुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका नेवदस्सनेन नभावनाय । प्रतिबच्चा खन्था। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्वं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया विचिकिच्छा-सहगतो मोहो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यं धम्मं पच्चया भावनाय थ पहातब्यो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया उद्धच्च-सहगतो मोहो। (३)

४७. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्यज्जित नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्घे च बत्युं च पच्चया ॐ विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च

धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बी धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

४८. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – नेव- 10 दस्सनेन नभावनाय पहातब्बं खम्बे पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं खन्बं पच्चया कटत्तारूपं, खन्धं पच्चया कटत्तारूपं, खन्धं पच्चया वर्यु; एकं महाभूतं पच्चया ...पेo.... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पेo....। (१)

४९. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 16 तब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्भणपच्धया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो उप्पज्जित क्र नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहात बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

### नअधिपतिपच्चयावि

५०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पञ्चया इस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपञ्चया (सहजातस्रदिसं), नअनन्तर-पञ्चया, नअप्रजातस्र । ३३

B. 162

## नपुरेजातपच्चयो

५१. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बं धम्मो उपपज्जीत नपुरेजातपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बं एकं सन्धं पच्चया...पे०...। (१)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे सन्धे पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (२)

भावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया भावनाय पहातःबो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे भावनाय पहातःबं एकं खन्धं पच्चया..पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – भावनाय पहातब्बे सन्ये पच्चया चित्तसमद्वानं रूपं। (२)

५२. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातव्बं धम्मं पच्चया नेबदस्सनेन नभावनाय पहातव्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया — 
अरूपे नेबदस्सनेन नभावनाय पहातव्बे एकं खन्धं पच्चया तथो खन्धा ... पे० ... नेबदस्तनेन नभावनाय पहातव्बे खन्धं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्षणे ... पे० ... खन्धं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्षणे ... पे० ... खन्धं पच्चया कटत्तारूपं, खन्धं पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं 
... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं 
... पे० ... । (१)

दरसनेन पहातःबं च नेबदरसनेन नभावनाय पहातःबं च धम्मं पच्चया नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातःबे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

B. 163 अ भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च घम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया — भावनाय पहातब्बे खन्चे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्दानं रूपं। (१)

#### नपच्छाजातपच्चयावि

५३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बें धम्मो उप्पज्जति नपञ्छाजातपञ्चया, नआसेवनपञ्चया।

#### नकम्मपच्चयो

५४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बी धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे०... नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया भावनाय पहातब्बा चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे०... नकम्मपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्चे पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं...पे०...। (१) 10

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय 16 पहातब्बा चेतना। (३)

५५. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्म पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च बत्थुं च पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्म पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्चे च वत्युं च पच्चया भावनाय पहातब्बा चेतना। (१)

## नविपाकपच्चयादि

५६. वस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (परिपुष्णं, पटिसन्धि नित्य), अ

न बाहारपच्चया – बाहिरं, उतुसमुट्ठानं', असञ्जसत्तानं...पे०...
नहन्त्रियपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं ...पे०... महाभूते पच्चया रूपजीवितिन्द्रियं ... नझानपच्चया – पञ्च विञ्जाणं ...पे०... बाहिरं ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... नमगपच्चया – विञ्जाणं ...पे०... बाहिरं ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... नमगपच्च्या – विञ्जाणं ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... अहेतुकः पिटसिन्धक्खणे ...पे०... एकं महाभूतं ...पे०... असञ्जसतानं ...पे०... नसम्पयुत्तपच्चया ...पे०... प्रसम्प्रवापच्या ...पे०... अरूप पच्चया त्या खन्या ...पे०... अरूप भावनाय पहातव्वं एकं खन्यं पच्चया ...पे०... अरूप नेवदस्तनेन ...पे०... अरूप नेवदस्तनेन नभावनाय पहातव्वं पच्चया तयो खन्या त्यो खन्या त्या खन्या त्यो खन्या त्यो खन्या त्यो खन्या त्यो खन्या त्यो खन्या त्यो खन्या त्या स्वर्णा स्वर्णा त्या स्वर्णा स्वर्णा स्वर्णा त्या स्वर्णा स्वर्णा

## (२) सङ्ख्या

५७. नहेतुया सत्त, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपत्तिया सत्तरस,

ग्वानन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नवच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस,
नकम्मे सत्त, नविपाके मत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं,
नझाने एकं, नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्प्रयुत्ते तीणि,
नीनित्थिया पञ्च, नीविगते पञ्च।

पच्चनीयं ।

### ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

५८ हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपिनस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निषपके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्पयुत्ते तीजि, नोनित्यया पञ्च, नोविगतं पञ्च।

अनुलोमपच्चनीयं।

१. जतु-सी०। २. बाहारं-सी०।

## ४. वण्ययमञ्जनीयानुकोमं

५९. नहतुपश्चया आरम्पणे सत्त, अनस्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्त, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे छ, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्त, अत्थिया सत्त, निष्यया सत्त, विषय सत्त, विषय

पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

## § ४. निस्सयवारो

# (निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो कातब्बो)

§ ५. संसद्ववारो

१. पण्चयानुलोमं

(१) विभक्तो

## हेत्पञ्चयो

६०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसट्ठो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्नित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं संसट्ठा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धं संसट्ठा द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातःबं धम्मं संसट्टो भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्चं संसट्टा ..पे० ...। (१)

#### आरम्मणपञ्चवो

६१ दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसट्ठो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपञ्चया (सब्बानि पदानि वित्थारेतब्बानि तीणि, तीणि)।

### (२) सङ्ख्या

६२. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, नित्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि।

अनुलोमं।

# २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

 ६३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसद्वो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्चे संसद्वो विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं संसद्दो भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे संसद्दो उद्धच्चसहगतो 16 मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं संसट्ठो नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अहेतुकं नेब-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं संसट्ठा तथो खन्धा ... पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

### नअधिपतिपच्चयादि

ม. 167 20 ६४. दस्सनेन पहातब्बं घम्मं संसट्टो दस्सनेन पहातब्बो घम्मो उप्पञ्जित नअघिपतिपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नकासेबनपञ्चया, नकम्मपञ्चया, निवपाकपञ्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय...पे०...नझानपञ्चया – पञ्चविञ्ञाणं...पे०... नमग्गपञ्चया – अहेतुकं...पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो...पे०... नविष्पयुत्त-पञ्चया ... तीणि ।

## (२) सङ्ख्या

६५. नहेतुया तीणि, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, त नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाकं तीणि, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि।

पच्चनीयं ।

# ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं

६६. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पञ्चयपञ्चनीयानुलोमं

६७. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेबने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे ढे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते तीणि, अस्थिया तीणि, नस्थिया तीणि, 18 विगते तीणि, अविगते तीणि।

> पञ्चनीयानुलोमं । संसट्टवारो ।

## ६६. सम्पयुत्तवारो

## १. पण्ययानुकोमावि

६८. दस्सनेन पहातब्बं घम्मं सम्पयुक्तो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया (सम्पयुक्तवारो संसट्टवारसदिसो)। प॰ २~१२

# ६ ७. पञ्हाबारो

# १. पच्चयानुलोमं

# (१) विभक्को

## हेत्रपच्चयो

६९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्य धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेतू चित्तसमुद्वानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृट्टानानं च रूपानं 10 हेनुपच्चयेन पच्चयो। (३)

७०. भावनाय पहातब्बो धम्मो...पे०...धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-16 तब्बस्स...पे०...भावनाय पहातःबा हेतू चित्तसमुट्टानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स च नेब-दस्तनेन नभावनाय पहातःबस्स च धम्मस्स...पे०...भावनाय पहातःबा हेत् सम्पय्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन १० पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातक्ष्वो धम्मी नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स...पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा हेत् सम्पयुतकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा हेतू थ्र सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरस्मणय क्वयो

७१. दस्सनेन पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बं रागं अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति। दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जति , दिंट्ठि अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ दस्सनेन ६ पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उपपज्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जति। दस्पनेन पहातब्बं दोमनस्सं उपपज्जति, विचिकिच्छा आरब्भ विच-किच्छा उप्पज्जति, दिट्ठि उपपज्जति, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जति। दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जति। (१) 10

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नृभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो — अरिया दस्तनेन पहातब्बे पहीने किलेसे पञ्चवेनस्तित, पुब्बे समुदाविषणे किलेसे जानितः। दस्तनेन पहातब्बे लन्धे अनिञ्चती दुक्सती अनत्ततो विपस्सन्ति। वेतोपरियप्राणेन दस्तनेन पहातब्ब्बिनसास्त्रिक्स्स विद्यं जानितः। दस्सनेन क्रालेच स्वतेन पहातब्ब्बिनसास्त्रिक्स्स विद्यं जानितः। दस्सनेन क्रालेच स्वतेपरियाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपराजाणस्स, अनागतसजाणस्स, आवण्जनाय आरम्मण-

७२. भावनाय पहातब्बी धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स' आरम्भणवृच्येन पञ्चयो — भावनाय पहातब्ब रागं अस्सा- 20 देति अभिनन्दति, तं आर-भ भावनाय पहातब्बी रागो उप्पज्जित, उद्धच्चं उप्पज्जित। भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, उद्धच्चं आर-भ उद्धच्चं उप्पज्जित। भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, अद्यच्चं उप्पज्जित। (१)

भावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्<del>बस्स</del> धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बं रागं अस्सादेति B. 160

१. रूपं - ती । २. यवाकस्मूपगमाणस्स - स्पा । ३, सी । पोत्यके नित्य ।

अभिनन्दति, तं आरक्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जिति। उद्धच्चं आरक्भ दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्प-ज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित। भावनाय पहातब्बं वोमनस्सं आरक्भ दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उपपज्जित। (२)

भावनाय पहातःब्बो घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब्बस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो अरिया भावनाय पहातःब्बे पहीने किलेसे पञ्चवेक्कितः, विक्किम्भते किलेसे १० पञ्चवेक्कितः, विक्किम्भते किलेसे १० पञ्चवेक्कितः, पुःवे समुदाचिष्णे किलेसे जानितः। भावनाय पहातःब्बे खन्चे अनिच्चतो दुक्कितो अनत्ततो विपस्सन्तिः, वेतोपरिय-आणेन भावनाय पहातःब्बाच्या पहातःबा खन्या चेतोपरियआणस्स, पुःवेनिवासानुस्सतिआणस्स, ययाकम्मूपपआणस्स, अनागतंस्त्रआणस्स, यावज्जनाय आरम्मण-१० पञ्चयेन पञ्चये। (३)

७३. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणप्चयेन प्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथनम्मं कत्वा तं पच्चवेनखित, पुढ्वे सुचिण्णानि पच्चवेनखित, झाना बुट्टहित्वा झानं पच्चवेनखित, अर्हा सुचिण्णानि पच्चवेनखित, झाना बुट्टहित्वा झानं पच्चवेनखित। अर्हा समा वुट्टहित्वा मगां पच्चवेनखित, फलं पच्चवेनखित, निःवानं पच्चवेनखित, निःवानं पच्चवेनखित, निःवानं पच्चवेनखित, निःवानं भावज्ञाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। चक्खुं अनिच्चती दुक्खतो अन्तत्तो विषस्सित; सोतं...धानं...छहं...कायं...छ्ये...सहं... गच्यं ... रसे ... फीटुब्बे ... वत्थुं ... नेवदस्सनिन नभावनाय पहातब्बे अर्मच्चती अनिच्चती दुक्खतो अन्तत्तो विषस्सित; दिःवेन चक्खुना ह्मं पस्सित, दिव्वाय सोत्यानुया सहं सुणात, चेतोपरियालाणेन नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे क्लिक्ता स्वस्सित, विज्ञाय सोत्यानुया सहं सुणात, चेतोपरियालाणेन नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे क्लिक्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति, आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स...पे०... आकिञ्चञ्जायतनं

१-१. पहीनं किलेसं – सी०, स्था०। २-२. विक्लाम्थतं किलेसं – सी०, स्था०। १-३. सी०, स्था० पोल्बकेसु नत्त्वि। ४-४. सी०, स्था० पोल्बकेस नत्त्वि।

नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स ...पे०... रूपायतनं चनस्विवञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... फोटुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबा सन्धा इद्विविधजाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सति-जाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय अरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोमथन्ममं कत्वा तं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरव्भ दस्सनेन पहातःबो रागो उपपञ्जित, विट्ठि उपपञ्जित, विचिक्तञ्छा उपपञ्जित, 10 दस्सनेन पहातःबो रागो उपपञ्जित, विट्ठि उपपञ्जित, विचिक्तञ्छा उपपञ्जित, 10 दस्सनेन पहातःबं दोमनस्सं उपपञ्जित। पुःवे सुचिष्णानि अस्सादेति अभिनन्दित... पे०... झाना बृट्ठहित्वा झानं अस्सादेति अभिनन्दित, तं अरव्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो ...पे०... दिट्ठि ...पे०... झाने परिहीने विप्यिटसारिस्स दसनेन पहातब्बो दोमनस्सं उपपञ्जित। चक्खुं अस्सादेति अभिनन्दित...पे०... सोतं ...घानं... 15 जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गर्चे ... रूपे ... स्विचिक्तञ्छा ...पे०... सोतं ... चर्यं ... त्ववदस्तनेन नभावनाय पहातब्बे स्वयं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरव्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिक्तिञ्छा ...पे०... दस्तेन पहातब्बो रोगो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिक्तिञ्छा ...पे०... दस्तेन पहातब्बो रोगो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिक्तिञ्छा ...पे०...

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स 20 धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो — दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोस्रथकम्मं कत्वा तं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरल्भ भावनाय पहातब्बो रागो उपपञ्जित, उद्धञ्चं उपपञ्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उपपञ्जित। पुरुबे सुचिष्णानि ...पे०... झाना बुद्धहित्वा ...पे०... वक्ष्युं ...पे०... वत्युं ...नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बं अस्सादेति ...पे०... तं आरल्भ भावनाय पहातब्बो रागो उपपञ्जित, उद्धञ्चं उपपञ्जित, भावनाय पहातब्बो (१)

#### अधिपतिपञ्चयो

७४. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो --आरम्मणाधिपति, सहजाता-

धिपति। आरम्मणाधिपति – दस्सनेन पहातब्बं रागं गर्छ करवा अस्सादित अभिनन्दित, तं गर्छ करवा दस्सनेन पहातब्बो रागो उपपञ्जित, दिट्ठि उपपञ्जित; दिर्दि गर्छ करवा अस्सादित अभि-नन्दित, तं गर्छ करवा दस्सनेन पहातंब्बो रागो उपपञ्जित, दिट्ठि उपपञ्जित। सहजाताधिपति – दस्सनेन पहातब्बोधिपति सम्प्रमुस्तकानं खन्यानं अधिपतिपच्चयेन पञ्चयो। (१)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तःबस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – दस्सनेन पहातःब्वाधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन 10 पच्चयो।(२)

दस्तनेन पहातब्बो धम्मो दस्तनेन पहातब्बस्स च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – दस्सनेन पहातब्बाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

७५. भावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाता-धिपति। आरम्मणाधिपति – भावनाय पहातःबं रागं गर्द कत्वा अस्सादेति अमिन्दति, तं गर्द कत्वा अस्सादेति अमिन्दति, तं गर्द कत्वा उपज्जति। सहजाताधिपति – भावनाय पहातःबो पति सम्प्रयुक्तकानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स . अघिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणाघिपति – भावनाय पहातःबे रागं गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातःबो रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। (२)

भावनाय पहातस्बो घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बस्स घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताघिपति – भावनाय पहातब्बाधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च घम्मस्स अधिपतिप<del>च्च</del>येन पच्चयो । सहजाताधिपति – भावनाय पहातब्बाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (४)

७६. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बिस धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, पुत्वे सुचिण्णानि ... थे ... झाना बुट्टीहत्वा झानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, फर्क कत्वा पच्चवेवस्वति, किंवानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, किंवानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, किंवानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, किंवानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वति, निव्वानं गर्छ कत्वा पच्चवेवस्वन्ति, निव्वानं गर्छक्तस्त अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति –नेवदस्यनंन नभावनाय पहातब्बाधिपति सम्पयुत्तकानं बन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःवी धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अस्सा- 15 देति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातब्बी रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति। पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा ...पे०... झाना बुट्टीहत्वा झानं गरुं कत्वा ..पे०... चक्खुं ...पे०... वत्थुं... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अस्सादिति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित। पुब्बे... पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो सगरं कत्वा अस्सादिति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित। (३)

## अनन्तरपच्चयो

७७. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्बा खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो।

B. 184 दस्सनेन पहातब्बी धम्मी नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा बुट्ठानस्स ठ अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

> भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं भावनाय पहातब्बानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स 10 धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बा खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो' नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स' अनन्तरपच्चयेन पच्चयो — पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बा खन्या पिच्छमानं अनन्तरपञ्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स...अनुलोमं बोदानस्स ... मेगो फल्स्स ... फलं फल्स्स ... अनुलोमं फल्समापित्तया ... निरोधा बृद्धहुत्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फल्समापित्तया अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्मनेन पहातब्बस्स धम्मस्स...पे०... आवज्जना दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पच्चयो – आवज्जना भावनाय पहातब्बानं अन्तरपञ्चयेन पच्चयो। (३)

#### समनन्तरपच्चयो

७८. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

१. सी० पोत्यके नत्यि।

### सहजातपच्चयो

७९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ... तीणि ।

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स... तीणि।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन क नमावनाय पहातब्बे एको खन्धो निण्यन्न पण्ययो — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे एको खन्धो तिण्यन्न खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्ययेन पण्ययो ... पेठ ... दे खन्धा ... पेठ ... पटिसन्विक्सणे ... पेठ ... खन्धा वत्युस्स सहजातपच्यये। वत्यु लच्धानं ... पेठ ... खन्धा वत्युस्स सहजातपच्यये। वत्यु लच्धानं ... पेठ ... खन्धा वत्युस्स सहातपच्यये। वत्यु लच्धानं ... पेठ ... च्या वत्युस्स सहासूतानं ... पेठ ... व्या सहाभूता चित्तसमुद्धानां रूपानं ... पेठ ... वाहिरं, आहारसमुद्धानं, उतु-समुद्धानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पेठ ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय , पहातब्बो च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा च महाभूता च चित्त- 16 समुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१)

भावनाय पहातब्बी च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा खन्धा च महाभूता च चित्त-समुद्रानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अञ्जमञ्जपच्चयो

८० दस्सनेन पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स घम्मस्स अञ्जयञ्जपञ्जपन्वयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो तिष्णन्न खन्धानं..पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बी घम्मो भावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स ...पे०...भावनाय पहातब्बी एको खन्धो तिष्णस्न खन्धानं...पे०... । (१) 🔉

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्य।

25

नवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब्ह्स एक्से एक्से खन्धा तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चपेन पच्चयो...पे०...हे खन्धा तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चपेन पच्चयो...पे०...हे खन्धा ...पे०... पटिसन्धिनखणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब्ह्य एक्से क्रिक्ट्यो तिष्णन्नं खन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे०... हे खन्धा ...पे०... खन्धानं वत्युस्स ...पे०... वत्यु खन्धानं...पे०... एकं महाभूतं तिष्णन्नं महाभूतानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो...पे०... असञ्जसत्तानं...पे०... । (१)

#### निस्सयपञ्चयो

८१. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स १९ तिस्सयपच्चयेन पच्चयो ...तीणि ।

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स ... तीणि।

नेवैदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – नेवदस्सनेन 15 नभावनाय पहातब्बो एको खन्धो तिण्णत्रं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं ... पेठ ... द्वे खन्धा ... पेठ ... पटिसन्धिक्खणे ... पेठ ... खन्धा वत्युस्स ... पेठ ... वत्थु खन्धानं ... पेठ ... एकं महाभूनं ... पेठ ... असञ्ज-सत्तानं ... पेठ ... चक्खायतनं चक्कुविञ्जाणस्स ... पेठ ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पेठ ... वत्थु ... पेठ ... । (१)

- नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो वत्थु दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो वत्थु भावनाय पहातब्बानं खन्धानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)
- ८२. दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा दस्सनेन पहातब्बो स्व धम्मा दस्सनेन पहातब्बो स्व धम्मा दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपण्चयेन पण्चयो दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णक्षं खन्धानं निस्सय-पण्चयेन पण्चयो ... पे ० ... द्वे खन्धा ... पे ० ... १ (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा खन्या च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बी च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी च ब धम्मा भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – भाव-नाय पहातब्बी एको सन्धो च वत्थु च तिष्णन्नं सन्धानं निस्सय-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे सन्धा ... पे० ... । (१)

भावनाय पहालब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बस्य धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बस्य धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन र्थं पञ्चयो – भावनाय पहालब्बा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

### उपनिस्सयपञ्चयो

८३. दस्सनेन पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स घम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण्पिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकत्पिनस्सयो ... पे कत्पिनस्सयो ... पे व्याप्त चित्र स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त प्रविप्त स्वप्त स्वप्त

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सवपच्चेन पच्चयो – अनन्तस्विनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – दस्सनेन पहातब्बं रागं उप-निस्सयो यानं देति, सीलं समादियति, उपोसपकम्मं करोति ... पे० ... समापीत उप्पादित । दस्सनेन पहातब्बं दोसं ... पे० ... पत्वचं उपनिस्साय ध्वानं देति ... पे० ... समापींत उपपादित । दस्सनेन पहातब्बं रागो दोक्षो मोहो विष्ठि पत्थना सद्धाय ... प० ... पञ्चाय कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स दुक्बस्स फुकस्स पत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पञ्चयो। (२)

B 169

८४. भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बो रागो दोसो मोहो मानो पत्थना भावनाय पहातब्बस्स रागस्स दोसस्स । मोहस्स मानस्स पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०...।
पकतूपनिस्सयो - भावनाय पहातब्बं रागं उपनिस्साय पाणं हनित
... पे०... सञ्चं भिन्दित । भावनाय पहातब्बं दोसं मोहं मानं पत्थनं

उपनिस्साय पाणं हनित ... पे०... सञ्चं भिन्दित । भावनाय पहातब्बा
रागो दोसो मोहो मानो पत्थना दस्सनेन पहातब्बस्स रागस्स दोसस्स
मोहस्स दिट्टिया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। सक्सण्ड छन्दरागो परभण्ड छन्दरागस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। सक्सणिरमाहं
छन्दरागो परपरिमाहं छन्दरागस्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तस्यिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे कन्तप्तिस्सयो ... भावनाय पहातब्बं रागं उप-निस्सयो ... मे कन्तप्तिस्सयो ... भावनाय पहातब्बं रोसं मोहं मानं पत्थनं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... समापित उप्पादित । भावनाय पहातब्बं रोसं मोहं मानं पत्थनं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... समापित उप्पादित । भावनाय पहातब्बो रागो दोसो मोहो मानो पत्थना सद्धाय ... पे० ... फलसापितिया उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (३)

८५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयप्चयेन पच्चयो – आरम्म- पूर्विनस्सयो, अनत्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो, पंत्राप्त । पक्तूपिन् । पक्तूपिनस्सयो, निर्मा वानं देति ... पे० ... समापित उप्पावित सिंख सुतं चार्ग पञ्जं कायिकं सुतं कायिकं दुक्कं उत्तं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापित उप्पावित । सद्धा सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापित उपावित । सद्धा सीलं सुतं चार्ग पञ्जा कायिकं सुत्र कायिकं दुक्कं उत्तु भोजनं सेनासनं सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय कायिकस्स सुत्रस्त, कायिकस्स दुक्कस्स अल्लसमापितया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

95

B. 170

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्म उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपनिस्मयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतपनिस्सयो ... पे० ...। पकतपनिस्सयो – सद्धं उपनिस्साय दिदि गण्हाति। सीलं ... पे० ... सेनासनं उपनिस्साय पाणं हनति ...पे॰ ... सङ्घं भिन्दति । सद्धा ...पे॰ ... सेनासनं दस्सनेन पहातब्बस्स 🎉 रागस्स दोसस्स मोहस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतपनिस्मयो... पे० ...। पकतपनिस्सयो – सद्धं उप- 10 निस्साय मानं जप्पेति। सीलं ... पे० ... पञ्जं कायिकं सखं कायिकं दक्खं उतं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय मानं जप्पेति। सद्धा ... पे० ... पञ्जा कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उतु भोजनं सेनासनं भावनाय पहा-तब्बस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

# पुरेजातपच्चयो

८६. नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मी नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स पूरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मण-प्रेजातं, वत्यपूरेजातं । आरम्मणप्रेजातं - चक्खं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्बे ... वत्थुं ... पे० ... दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, 20 दिब्बाय सोतघातुर्या सद्दं सुणाति । रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोटुब्बायतनं कायविञ्ञाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्थपूरे-जातं - चक्खायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बानं खन्धानं पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स घम्मस्स पूरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्खुं अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ दस्स-नेन पहातब्बी रागो उप्पज्जति, दिद्वि उप्पज्जति, विचिकिच्छा

उप्पज्जिति, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित ... पे० ... बत्युं अस्सादेति अभिनन्दित ; तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्प-ज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित । बत्युपुरेजातं – बत्यु दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं ४ परेजातपुच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चन्बं अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित, उद्धच्चं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बो विभानस्सं उपपज्जित ... सोतं ... पे० ... कायं ... रूपे ... पे० ... फोट्टबं ... वत्यं अस्तादेति अभिनन्दितः, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उपपज्जित, उद्धच्चं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बो रागो उपपज्जित। वत्युपुरेजातं – वत्यु भावनाय पहातब्बानं खन्धानं पुरेजात-पच्चयो। (३)

#### पच्छाजातपच्चयो

८७. दस्सनेन पहातब्बी धम्मो नेवदस्तनेन नमावनाय पहा तब्बस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता दस्सनेन पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मी नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बस्य अ धम्मस्स पच्छाजतपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता भावनाय पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ४० पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आसेवनपच्चयो

८८. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स

आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ... पे० ... आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ... पे० ... आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बो धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातः बस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बा पञ्छिमानं पञ्छिमानं ... पे० ... आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभूस्स ... अनुलोमं बोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... बोदानं मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१) 10

#### कम्मपस्चयो

८९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – 15 दस्सनेन पहातब्बा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – दस्सनेन पहातब्बा चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन 20 पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा चेतना चित्त-समुद्वानान रूपान कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२) B. 172

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो — भावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्यानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्यानं कट्यानं कट्यानं कट्यानं नमावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं बन्यानं पहातब्बा चेतना विपाकानं ... पे० ...। नानाखणिका – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना विपाकानं खन्यानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### विवाकवच्चयो

९०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो — विपाको 15 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो एको खन्थो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... पटिसन्धि-क्खणे ...पे० ... खन्धा वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ।

## आहारपच्चयादि

९१. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्तं), कबळीकारों ... (सत्त पञ्हा)

3. 173 20 इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, चक्खुन्द्रियं च ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं च ... पे० ... (सत्त पञ्हा) कानपच्चयेन पच्चयो, मगापच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो।

# विष्पयुत्तपञ्चयो

९२. दरसनेन पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – दस्सनेन

१. कर्बाळकारो -- स्या०।

पहातब्बा खन्धा चित्तसमृद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं (इदं पि क दस्सनेन सदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धि- 10 क्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा कटत्तारूपानं विष्ययुत्त-पच्चयेन पच्चयो, खन्धा वत्थुस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो, वत्थु खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खायतनं चक्खु-विज्ञाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविज्ञाणस्स ... पे० ... वत्थु नेव-दस्यनेन नभावनाय पहातब्बानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। 18 पच्छाजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इसस्सै कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं वत्यु दस्सनेन पहातब्बानं सन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं वत्यु भावनाय पहा-तःबानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अत्थिपच्चयो

९३. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स घम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातःबो एको खन्घो तिण्णन्नं 26 खन्घानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाबातं। सहजाता – प० २-२४

दस्सनेन पहातब्बा खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चये। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन मावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं ...पे० ... हे खन्या ...पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स '... तीणि (दस्सनेन सदिसं कातब्बं)।

९४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं. पूरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमद्रानानं च अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० .. 15 खन्धा वत्थस्स ... पे० ... वत्थ खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभतं ... पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महाभतं ... पे० ... । परेजातं - चक्खं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति, सोतं ... पेँ० .. कायं ... रूपे ... पे० ... फोटूब्बे ... वत्यु अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति; दिव्बेन चक्खना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधात्या सद्दं 🗴 सुणाति, रूपायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टःबायतनं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... चक्खायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे० ... काया-यतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्य नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन 26 पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स ... पे० ... रूपजीवि-तिन्द्रियं कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो -पुरेजातं चक्खुं अस्सादेति अभि-नन्दति; तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि

१. पहातब्बस्स चम्मस्स – स्या**ः**।

उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, सोतं ... पे० ... वत्युं अस्सादेति ... पे० ... वत्यु दस्सनेन पहातब्बानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं चक्खुं अस्सादेति अभि- ठ नन्दितः; तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित, उद्धच्चं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, सोतं ... पे० ... वस्युं अस्सादेति अभिनन्दित ... पे० ... वस्युं भावनाय पहातब्बानं खल्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

९५. दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो 10 च धम्मा दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सह-जातं, पुरेजातं । सहजातो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो च बत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च बत्थु च ... पे० .. । (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च 16 धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजात, पच्छाजात, आहार, इन्द्रियं। सहजाता – दस्सनेन पहातब्बा स्वन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा स्वन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – 20 दस्सनेन पहातब्बा स्वन्धा च कठता रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अस्सनेन पहातब्बा स्वन्धा च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा भावनाय पहातब्बस्स ... पे० ... (हे पञ्हा कातब्बा)।

#### तत्थि-विगताविगतपच्चया

९६. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स 25 B. 170 नित्यपच्चयेन पच्चयो. विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

१. विट्ठ - सी०, स्था०। २. पहातब्बा च - सी०।

### (२) सञ्जन्मा

९७. हेतुया सत्त, आरम्भणे अट्ट, अधिपतिया दस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये अट्ट, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भागे सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अस्थिया तेरस, निस्यया सत्त, विगते सत्त, अविगते तेरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### पच्चनीयुद्धारो

९८. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

उस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन 10 नभावनाय पहातःबस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

९९ आवनाय पहातःबो धम्मो आवनाय पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्तय-पच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स 20 आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बोधम्मो भावनाय पहातब्बस्था च नेवदस्सनेन 26 नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

B. 177

१००. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहार-पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्ययेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो,  $_{10}$  पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

१०१. दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा दस्यनेन पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

दस्सनेन पहातःबो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स सहजातं, 18 पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

भावनाय पहातब्बों च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बों च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, 20 पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

पच्चनीयुद्धारो ।

B. 178

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सहस्या

१०२. नहेतुया चुद्स, नआरम्मणे चुद्दस, नअधिपतिया चुद्दस, नअनन्तरे चुद्दस, नसमनन्तरे चुद्दस, नसहजाते दस, नअञ्ज्ञसञ्ज्ञे दस, निनस्सये दस, नउपनिस्सये चुद्दस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चुद्दस, नआसेवने चुद्दस, नकम्मे चुद्दस, नविपाके चुद्दस, नआहारे 26 चुद्दस, नइन्द्रिये चुद्दस, नक्षाने चुद्दस, नसम्पयुत्ते दस, निवप्पयुत्ते अट्ठ, नोअस्थिया अट्ठ, नोनित्थिया चुद्दस, नोविगते चुद्दस, नोअविगते अट्ठ (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१०३: हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअघिपतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नम्मो सत्त, नमम्मे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थिया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतःवं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१०४. नहेतुपच्चया आरम्भणे अट्ट, अधिपतिया दस, अनन्तरे 
क सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये अट्ट, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भ्राने सत्त, सम्मे 
सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्यया सत्त, 
विगते सत्त, अविगते तेरस (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं। दस्सनेनपहातब्बत्तिकं निद्रितं।

# **६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकत्तिकं**

### ६१. पटिच्चवारो

# १. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गो

# हेत्पच्चयो

१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...दे खन्धा...पे०...। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहा- ढ तब्बहेतुके खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धा' ... पे० ... । (३)

भावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेनुकं एकं खन्थं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धा ... पे० ... । (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके ம खन्चे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं।। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्ब-हेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पजनित

१. सन्धे – सी०, स्था०।

हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे० ... द्वे खन्धा। (३)

 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पष्ठनित हेतुपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं... पे०... इं खन्धे पिटच्च इं खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं; विचिक्च्छासहगर्तं उद्भच्चसहगर्तं मोहं पिटच्च चित्त-समुद्वानं रूपं। पिटसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं... पे०... इं खन्धा
 ... पे०... खन्धं पिटच्च वत्यु वत्युं पिटच्च खन्धा; एकं महाभूतं पिटच्च... पे०... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जति हेनुपच्चया – विचिकिच्छासहगतं 15 मोहं पटिच्च सम्पय्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्धा। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन १० पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पज्जित हेनुपच्चया – विचिकिच्छासहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुक्तका खन्धा चित्तममुद्वानं च रूपं। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा अ उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुक्तका खन्या चिक्तसमुद्वानं च रूपं। (५)

४. दस्सनेन पहानब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पजित -

१. स्था० पोत्वके नत्वि।

हेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं अतन्धं च मोहं च पटिच्च तयो अतन्धा...पे०...द्वे अतन्धे च मोहं च पटिच्च द्वे अतन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च ॰ पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूप । (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – विचिकिच्छा-सहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं च मोहं च पटिच्च द्वे खन्धा ... पे० ...। (३)

५. भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो 14 खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुको खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च 20 चित्तसमुट्ठानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बहेनुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – उद्वच्च-सहगत एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृट्टानं च 25 रूपं ...पे०...। (३)

### आरम्मणपच्चयो

६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं पुरुष-२५ एकं खन्धं पटिच्च तयो अल्धा ... पे० ... द्वे अल्धे पटिच्च द्वे अल्या। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा च मोहो च ...पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा च मोहो च। (३)

B. 182 10 भावनाय पहातस्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातस्बन्धे हेतुको धम्मो उप्यज्जित आरम्मणपच्चया ... तीणि । (दस्सनेन सदिसं विभिजनस्बं) ।

 जेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया
 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्खणे ... पे० ... बत्थं पिटच्च खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन' नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातःबहेनुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छा-श्य सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – उद्बच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पय्तका खन्या। (३)

८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-श्र तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

१. दस्सनेन – सी०, स्था० ।

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्म पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपञ्चया – उद्बच्चसहगतं एकं खन्यं च मोहं च पटिच्च तयो खन्या ... पेठ ... दें खन्ये च मोहं च पटिच्च दें खन्या ! (१)

### अधिपतिपच्चयो

 ९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्ब- ठ हेतुको घम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया ... तीणि (हेतुसिदसा)।

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च ... पे० ... तीणि (हेतुसदिसा, अधिपतियाः मोहो नित्य) ।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेब-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया १० — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... इं खन्धा, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादा-रूपं। (१)

१०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय 14 पहातब्बहेतुकं च घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति अधिपतिया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्ये च महा-भृते च पटिच्च चित्तसमृद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हतुकं च घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो अ उप्पज्जति अधिपतिपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्घे च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं। रूपं। (१)

#### अनन्तर-समनन्तरपच्चया

११. रस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको घम्मो उप्पज्जति जनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मण-सर्विसं)।

### सहजातपच्चयो

- १२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पजित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे **खन्धे पटिच्च द्वे** खन्धा। (१)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपञ्जित सहजातपच्चथा – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्ये पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्ये पिटच्च मोहो चित्तसमुद्वानं च रूपं। (२)
- दस्सनेन पहात्तत्बहेतुकं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहात्ब्बहेतुको

  ाज नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्त्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति

  सहजातपच्चया दस्मनेन पहात्त्वहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तथो

  खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं .. पेठ ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा चित्त
  समुट्टानं च रूपं ; विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा

  मोहो च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पेठ ... । (३)
- १३. भावनाय पहातव्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहा-तव्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च नवदस्सनेन नभावनाय अ पहातब्बहेनुको धम्मो उथ्पज्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहा-तथ्बहेनुके खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्ये पटिच्च मोहो च चित्तसमुद्वानं च रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उपपज्जित्त च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उपपज्जित्त क्ष सहजातपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खम्धं पिटच्च तयो • खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... हे खन्धे पिटच्य हे खन्या चित्त-समुद्वानं च रूपं; उद्बच्चसहगतं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या मोहो च चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ...। (३) १४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पञ्जित सहजात-पच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्धा निवस्समुद्रानं च रूपं...पे०...द्वे खन्ये...पे०... विचि-किच्छासहगतं उद्वच्चसहगतं में पिटच्च निवसमुद्रानं रूपं। पिट-किच्छासहगतं उद्वच्चसहगतं में पिटच्च वत्युं, पटच्च खन्याः, एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूतां, पटच्च तयो महाभूतां, उत्वसुद्रानं, असङ्असत्तानं एकं...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया – विचिकिच्छा- 10 सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया (सिङ्क्षिप्तं। हेतु-सिद्सं कातब्बं)। (३)

### अञ्जमञ्जयच्चयादि

१५. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धरमं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेनुको 15 धरमो उप्पज्जित अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सय-पच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाक-पच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भानपच्चया, मगगपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्युत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्थपच्चया, विगत-पच्चया, अविगतपच्चया। 20

# (२) सहस्र्या

#### सुदं

१६. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे एकादस, अघिपतिया नव, अनन्तरे एकादस, समनन्तरे एकादस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकादस, पुरेजाते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, काने सत्तरस, मम्मे सत्तरस, सम्पयुत्ते एकादस, विष्ययुत्ते 26

सत्तरस, अस्थिया सत्तरस, नित्थिया एकादस, चिगते एकादस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विसङ्गी

# नहेतुपच्चयो

१७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुप्च्चया – विचि-किच्छासहगते खन्ये पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्घे पटिच्च उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेव
व्यस्समेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया —

अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तथो

खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पेठ ... हे खन्धा; अहेतुकपटिसन्धिक्खणे

... पेठ ... खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं

पटिच्च ... पेठ ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्ज
16 सत्तानं ... पेठ ... । (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

१८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्घे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय १० पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहा-तब्बहेतुके खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणप<del>ण्च</del>या –

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं उद्घच्चसहगतं मोहं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसिच्चक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्ये पटिच्च कटत्तारूपं, सन्ये पटिच्च वत्यु ...पे० ... एकं महाभूतं ...पे० ... असम्ब्रसत्तानं ...पे० ...। (१)

१९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्छे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्छे च मोहं च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे च महा-भृते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

# नअधिपतिपच्चयादि

२०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (सहजातसदिसं), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया।

# नपुरेजातपच्चयो

२१ दस्सनेन पहानब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा- 20 तब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया - श्ररूपे दस्सनेन पहा- तब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-सहगते खन्त्रे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो; दस्सनेन पहातब्ब- 28 हेतुके खन्त्रे पटिच्च वित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरे-जातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा मोहो च...पे० ...द्वे खन्धां। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं ... तीणि (दस्सनेन सदिसं)।

. २२. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजात- पच्चया — अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धा , नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- । तब्बहेतुके सन्धं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं, विचिकच्छासहगतं उद्धच्च- सहगतं मोहं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं, पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... असञ्जसत्तानं ... पे० ... असञ्जसत्तानं ... पे० ... । (१)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-15 सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्धा। (२)

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातव्बहेतुको धम्मो उप्पडजित नपुरेजातपच्चया – अरूपे उद्धच्च-सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयत्तका खन्धा। (३)

२३. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-श्र तब्बहेनुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेनं पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्ये च मोहं च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (२)

१. खन्चे – सी०, स्था०। २. सी०, स्था० पोत्यकेसु नरिय। ३. दस्सनेन समावनाय – स्था०।

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्म पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्यज्जित नपुरेजातपच्चया (इमे पि द्वे कातब्बा)।

### नपच्छाजानपच्चयादि

२४. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकस्मपन्त्रयो

२५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्थे पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्थे पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके 10 सन्धे पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पटिच्च नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं 15 ...पेo ...। (१)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्यज्जति नकम्मपच्चया – विचिकिच्छासहगतं मोहं पटिच्च सम्पय्तका चेतना। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय 20 पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका चेतना। (३)

२६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च सम्प- 25 युत्तका चेतना। (१)

40 5-25

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्चे च मोहं च पटिच्च सम्पयुत्तका चेतना। (१)

# नविपाकपच्चयो

२७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको घम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (पटिसन्घि नित्य)।

# नआहारपच्चयादि

२८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआहार- पच्चया – बाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... नइहिद्य- 10 पच्चया – बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं .. पे० .. महाभूते पिटच्च रूपजीवितिह्ययं ... नभानपञ्चया – पञ्चविञ्जाणं ... पे० ... (महाभूते पत्चवा) नमगपपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं ... पे० ... अराज्जसत्तानं .. पे० ... ससम्पत्तपच्चया।

# नविष्पयुत्तपच्चयादि

२९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया — अरूपे विचिकिच्छा-20 सहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा मोहो च ...पे० ... द्वे खन्धा। (३)

10

B. 191

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे भावनाय ... तीणि।

३०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नविष्ययुत्त-पच्चया – अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं व् पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... । (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नविष्ययुक्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-सष्टगतं मोहं पटिच्च सम्पयुक्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे उद्धच्च-सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (३)

३१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेश्वस्सनेन नभाशनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित 15 निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धा । (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया – अरूपे उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च 20 तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा ... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया।

# (२) सङ्ख्या सुद्धं

३२. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्त-रस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउप-निस्सये पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्त-रस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 25

१. सन्वे पटिच्य – सी०, स्था०।

नभाने एकं, नममो एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते एकादस, नो-नित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

३३. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये व पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते एकादस, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

B. 192

15

३४. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उप10 निस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके
एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, भाने तीणि, मग्ये हे, सम्पयुक्ते
तीणि, विप्पयुक्ते तीणि, अस्थिया तीणि, निस्थिया तीणि, विपाते तीणि,
अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

पञ्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# ६२. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

- **६३. पञ्चयवारो** 
  - १. यच्चयानुलोसं
    - (१) विभङ्गी

# हेतुपच्चयो

३५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिस) ।

भावनाय पहातब्बहेतुक घम्मं पच्चया ... तीणि (पटिच्च-वारसदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय ... एकं (पटिच्चवारसिंदमं) वत्थुं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्था। (२)

नेवदस्थानेन नभावनाय पहातत्व्वहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय १० पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धाः उद्बच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुक्तका खन्धाः (३)

नेवदस्प्रनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्प्रनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा 15 उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयत्तका खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा 20 उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्प-युत्तका खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं। (५)

३६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित 25 हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च ... पे० ... विचिकच्छासहगतं एकं

१-१. सी० पोत्थके नत्थि।

खन्चं च मोहं च पञ्चया तयो खन्घा...पे० ... द्वे खन्घे च मोहं च पञ्चया द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं ; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पच्चया चित्तसमद्रानं रूपं । (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च प्रम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव
ान्य पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया हे खन्धा; दस्सनेन पहातब्बहेतुकं खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... । (३)

13 104 16 भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया ... तीणि ।

#### आरम्मणपच्चयो

३७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया...तीणि (पटिच्चवारे' अपरम्मणसदिसा)।

भावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पच्चया ... तीणि (पटिच्च-वारसदिसा)।

३८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय. पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-थ्व पच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे...पे०... वत्थुं

१. महाभूते - सी०, स्या०। २. पटिच्चवारो - सी०।

15

B. 195

पच्चया खन्धा। चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं...पे०...काया-यतनं पच्चया कायविञ्जाणं; वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतका खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया न बत्थुं पच्चया इ दस्सनेन पहातब्बहेनुका खन्धा; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पय्त्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्प- 10 युत्तका खन्धा। (३)

नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उपपज्जन्ति आरम्मणपच्चया – वत्थुं पच्चया विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातध्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च। (५)

३९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 20 तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित' आरम्भणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पच्चया द्वे खन्धा । (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेनं नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो

१. सी० पोत्यके नित्य । २. खन्ये - सी०, स्या० ।

उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च वर्त्यु च पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-वत्ताय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचि-किच्छासहगतं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा मोहो च ...पे० ... हे खन्धे च वत्थुं च ...पे० ...। (३)

४०. भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित

10 आरम्भणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एक खन्धं च बत्धुं च
पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा; उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च
मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो

उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्थुं च पच्चया

उद्धच्चसहगतो मोहो। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्पनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्पनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया — 20 उद्वच्चसहगतं एकं खन्यं च वत्युं च पच्चया तयो खन्या मोहो च ...पे०...दे खन्ये च ...पे०...। (३)

#### अधिपतिपच्चयादि

४१. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेनुको धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि ।

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया ... तीणि ।

्रक्ष नेवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति अघिपतिपच्चया – एकं ...पेo ... वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नमाबनाय पहातब्बहेतुका खन्घा।(१)

B. 196

नेवदस्सनेन नभावनाथ पहातःबहेतुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्यज्जित अधिपतिपञ्चया – वत्यं पञ्चया दस्सनेन पहातःबहेतुका खन्या। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया क भावनाय पहातब्बहेतुका खन्या। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पजनित अधिपतिपच्चया चत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमृद्रानं रूपं। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पञ्जन्ति अधिपतिपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्खा; महाभृते पच्चया चित्तसमद्गानं रूपं। (५)

४२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 15 त बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – दस्सनेन पहातबहेतुकं एकं खन्धं च बत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च ... पे० ... । (१)

ं दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकंच धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो थ उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे च महा-भूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुकं च घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया – दस्सनेन ॐ पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च बत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धं च ... पे० ... दे खन्धं च महाभूते च पच्चया विसासमृद्वानं रूपं। (३)

मावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्तनेन नमावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घरमा पण्चका भावनाय पहातब्बहेतुको घरमी उप्पज्जित 20 प० २-२७

35, 198

अधिपतिपच्चया – भावनाय पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तथी खन्धा ... पे० ... तीणि (दस्सनेन सदिसा), अनन्तर-पच्चया, समनन्तरपच्चया।

### सहजातपच्चयो

४३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-व्यवहतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयो बन्धा ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुके खन्चे पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्चे ४० पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो चित्तसमुद्वानं च रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहे हेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पञ्जन्ति सहजातपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... विचिकिच्छांसहगतं थ्राकं बन्धं पञ्चया तयो बन्धा मोहो च चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे बन्धा ... पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया...तीणि (सङ्क्षित्तं। दस्सनेन सदिसा)।

४४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहतुक धम्मं पच्चया

ग नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पच्चया
तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... विचिकिच्छासहगतं उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया वित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्सणं ... पे० ... खन्धे
पच्चया वत्थु, वत्थुं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं पच्चया त्यो महाग्रेन ... पे० ... असञ्जसत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं; वत्थुं पच्चया
नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन

पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति सहजातपज्जया -- वर्ष्यु पज्जया दस्स-नेन पहातब्बहेतुका सन्धा; विचिकिच्छासहयतं मोहं पज्जया सम्प-युत्तका सन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहंतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहंतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – वत्थुं पच्चया अभावनाय पहातब्बहंतुका खन्या; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्या। (३)

नेवदस्सन्न नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्म पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पजनित सहजातप्चया – वत्थुं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका १० खन्धा; महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं मोहं पञ्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं; वत्थुं पञ्चया विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहा च। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा 18 उप्पज्जित सहजातपञ्चया नवत्यं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा 18 उप्पज्जित सहजातपञ्चया नवत्यं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूने पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धञ्चसहगतं मोहं पञ्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं; वत्यं पञ्चया उद्धञ्चसहगता खन्धा च मोहो च। (५)

४५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनन नभावनाय पहा- अ तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जिति सहजातपच्चया -- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनन नभावनाय पहातब्बहे-हेतुकं च धम्म पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकी धम्मो उप्पच्जित सहजातपच्चया - दस्सनेन पहातब्बहेतुके खम्मे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सम्मे च मोह च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सम्मे च वत्यु च पच्चया वित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सम्मे च वत्यु च पच्चया विविकच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च ष्रम्मं पच्चया दस्यनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको च षम्मा उप्पञ्जन्ति सहआतपच्चया — दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं सन्धं च वत्थु च पच्चया तयो सन्धा ...पे० ... द्दे ६ सन्धे ...पे० ... दस्यनेन पहातब्बहेतुकं सन्धं च महाभूतं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, विचित्तिक्छासहगतं एकं सन्धं च मोहं च पच्चया तयो सन्धा; चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे० ... दे सन्धे ...पे० ... विचि-किच्छासहगतं एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो सन्धा मोहो च ...पे० ... द्दे सन्धे च वत्थुं च पच्चया द्दे सन्धा मोहो च। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेबदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मां पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ... तीणि।

#### अञ्जमञ्जयच्चयादि

४६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उप-15 निस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भ्रानपच्चया, मग्ग-पच्चया, सम्पयुत्तपच्चया।

# विष्पयुत्तपच्चयो

. ४७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जति विष्ययुत्तपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं २० एकं खन्धं पच्चया तयो खन्या...पे० ...द्वे खन्धा, खन्धा वर्त्यु विष्ययुत्तपच्चया। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्म पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पङ्जिति विष्ययुक्तपञ्चया – दस्सनेन पहा-तब्बहेतुके खन्वे पञ्चया चिक्तसमुद्धानं रूपं, खन्ये विष्ययुक्तपञ्चया। विचिक्तिज्ञासहगते खन्ये पञ्चया मोहो चिक्तसमुद्धानं च रूपं, मोहो वत्युं विष्ययुक्तपञ्चया। चिक्तसमुद्धानं रूपं खन्ये विष्ययुक्त-पञ्चया। (२) दस्सनेन पहांतब्बहेतुकं वस्मं पञ्चयां दस्सनेन पहांतब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहांतब्बहेतुको च वस्मा उपपञ्जीत्त विष्युसापञ्चया – दस्सनेन पहांतब्बहेतुकं एकं खन्धं पच्चवा तयो खन्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... बे ब्लखे ... पे० ... खन्या वत्युं विष्युसापच्चया। वित्तसमुद्रानं रूपं खन्यं विष्युसापच्या। विविक्षिण्यासहातं एकं खन्यं पच्चया तयो खन्या मोहो च वत्युं विष्युसापच्या। विश्वस्वया। विश्वस्वया।

भावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्ब-हेतुको घम्मो उप्पज्जति विष्ययुत्तपच्चया...तीणि (दस्सनेन सदिसा)। 10

४८. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं घम्मं नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको घम्मो उप्पञ्जित विष्ययुत्तपच्चया — नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयी खन्धा वित्तसमुद्वानं च रूपं ... वे खन्धं ... वे ल्यां वित्तसमुद्वानं च रूपं ... वे खन्धं ... वे ल्यां वित्तसमुद्वानं क्यं खन्धं विष्ययुत्तपच्चया। विविकच्छासहातां । वित्तसमुद्वानं रूपं खन्धं विष्ययुत्तपच्चया। विविकच्छासहातां । वऽच्चवसहातं मोहं पच्चया वित्तससुद्वानं रूपं, मोहं विष्ययुत्तपच्चया। पिटिसिन्धक्षणे ... पे० ... खन्धं पच्चया वत्युं पच्चया खन्धा। खन्धा वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। एकं महाभूतं पच्चया तयो महाभूता ... पे० ... महाभूते पच्चया वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं, खन्धं विष्ययुत्तपच्चया। चक्खा थतां पच्चया वत्युं वच्चया चक्खा ... पे० ... कायायतां पच्चया काय-विज्ञाणं ; वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबद्देतुका खन्या। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहुतुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहुतुको धम्मो उप्पज्जित विष्ययूत्तपञ्चया —वत्युं पञ्चया दस्स- अनेन पहातब्बहुतुका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपञ्चया। विचिकिच्छा-सहगतं मोहं पञ्चया सम्ययुत्तका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपञ्चया। (२)

१. सी॰, स्या॰ पोत्यकेसु नित्य। २. नामनाय- खी॰, स्या॰, एवनुपरि पि। ३. विचितित्रकासहगतं नोहं - सी॰। ४-४. खी॰, स्या॰ पोत्यकेसु नरिव।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्म पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति विष्ययुत्तपच्चया – वत्युं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। उद्धच्च-सहातं मोहं पच्चयासम्पयुत्तका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जित्त विप्ययुत्तपच्चया – वत्थुं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका स्रन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धा वत्थुं विप्ययुत्त-पच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं, बन्धे विप्ययुत्तपच्चया। विचिक्तक्षाहतृत्तं। गोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं, खन्धा वत्थुं विप्ययुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं मोहं विप्ययुत्तपच्चया। वत्थुं पच्चया विचिक्तक्ष्ष्ठासहगता खन्धा च मोहो च, वत्थुं विप्ययुत्त-पच्चया। विचिक्तक्ष्षासहगता खन्धा च मोहो च, वत्थुं विप्ययुत्त-पच्चया। विचिक्तक्ष्षासहगता खन्धा च मोहो च, वत्थुं विप्ययुत्त-पच्चया। विचिक्तक्षासहगता खन्धा च मोहो च, वत्थुं विप्ययुत्त-

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहनुकं धम्मं पञ्चया भावनाय 15 पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्ययुत्तपञ्चया – बत्युं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेनुका खन्धा ... पे० ... (दस्सनेन सदिसं)। (५)

४९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्प-ॐ ज्जति विप्पयुत्तपच्चया – दम्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च बत्धुं च पच्चया तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... वत्थुं विप्पयुत्त-पच्चया। विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब
हेतुकं च घम्मां पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मां पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं चम्मो

उप्पञ्जित विष्ययुत्तपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं खन्धं च महाभूतं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धं विष्पयुत्तपच्चया। विचि
किच्छासहगतं खन्धं च मोहं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धं

च मोहं च विष्पयुत्तपच्चया। विचिकिच्छासहगतं खन्धं च वत्युं

च पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (२)

B. 202

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं स मेक्स्स्सनेन नमावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नमाव-नाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जिन्ति विष्पयुत्तपच्चया — दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्या ...पे० ... दे खन्धं ...पे० ... दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धं च महामूते च पच्चया अ चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धं विष्पयुत्तपच्चया। विचिक्तच्छातहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ... प्रे बन्धं च ... पे० ... बन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धं च मोहं च विष्पयुत्तपच्चया। विचिक्तच्छातहगतं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया 10 तयो बन्धा मोहो च ... पे० ... दे खन्धे च ... पे० ... वत्युं विष्पयुत्त-

भावनाय पहातब्बहेतुकं च ...पे०... तीणि (दस्सनेन सर्दिसा)।

# ् अत्थिपच्चयादि

५०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब- 16 हेतुको धम्मो उप्पज्जति अत्थिपच्चया, नित्थपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

# (२) सहस्या

#### सुब

५१. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्तरस, अधिपतिया सत्तरस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहआते सत्तरस, अञ्जमञ्जे
सत्तरस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्तरस, पुरेजाते सत्तरस, आसे अ
वने सत्तरस, कम्मे सत्तरस, विपाले एक, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, फाने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, सम्मयुत्ते सत्तरस, विप्ययुत्ते सत्तरस, अविषया सत्तरस, नित्वया सत्तरस, विगते सत्तरस, अविगते
सत्तरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुस्रोमं ।

# २. पण्यवपण्यनीयं (१) विश्वक्रो

#### (१) विवक्त इतिपच्चयो

५२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचि-किच्छासहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्वच्चसहगते खन्धे पच्चया उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्म पच्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 10 चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्वले (पिरपुण्णं) चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया काय-विञ्जाणं ; वत्थु पच्चया अहेतुका नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुका खन्धा ; वत्थु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो । (१)

५३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-15 तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च बत्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो अ उपपञ्जति नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

### नआरम्मणपच्चयो

५४. दस्सनेन पहातब्बेहेतुकं घम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पञ्जति नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्षे पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेबर्दसमेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नजारम्मणपञ्चया – भावनाय पहा-तब्बहेतुके खन्धे पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपज्जित नआरम्मणपञ्चया – क नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पञ्चया कटत्तारूपं; खन्धे पञ्चया बत्थु ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

५५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- १० तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्तीत नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब- । हितुकं च घम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुको खन्ये च महाभूते च पच्चया वित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्ये च मोहं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

#### नअधिपतिवच्चयादि

५६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा- २० तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया (सहजातसदिस), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चनारे पच्चनीयसदिसं, तेरस पञ्हा। निक्नानं), नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

५७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्म पच्चया दस्सनेन पहा- 25 तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया -- दस्सनेन पहातब्ब-हेतुके खन्त्रे पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना। (१) भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुके हेतुको धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवर्दस्सनेन नभावनाय पहातत्वहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन । नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्यञ्जति नकम्मपच्चया — नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्ये पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं ... पे० ... वत्थुं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन 10 पहातःबहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नकम्मपच्चया-वर्त्यु पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुका चेतना; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुक्तका चेतना (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्थुं पच्चया 10 भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (३)

५८. दस्सनेन पहातत्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातःबहेतुके खन्धे च वत्युं च 20 पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुका चेतना; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (१)

B. 206

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नकम्मपच्चया-भावनाय पहातब्बहेतुको खन्धे च वत्युं च पच्चया अभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; उद्बच्चसहगते खन्धे च मोहं च पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयादि

५९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्य), नश्राहारपच्चया — बाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्असत्तानं ...पे०... नद्दीन्द्रयपच्चया — बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्असत्तानं ...पे०... महाभूते पच्चया रूपजीवितिन्द्रियं ... नझानपच्चया— पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्वं ...पे०... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ...पे०... नमग्गपच्चया — अहेतुकं एकं...पे०... व नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया (पटिच्चवारपच्चनीये नविष्पयुत्तपच्चया । एकादस) । नोतित्यपच्चया, नोविगतपच्चया ।

### (२) सङ्ख्या

६०. नहेतुया पञ्च, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने । सत्तरस, नकम्मे प्रत, नविपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नक्षमे पुत, नमिण एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्ययुत्ते एकारस, नोतियया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

### हेतुबुकां

६१. हेतुपञ्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 15 पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते एका-दस, नोनित्थया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

B. 207

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

#### नहतुबुक

६२. नहेतुपञ्चमा आरम्भणे पञ्च, अनन्तरे पञ्च, सम-नन्तरे पञ्च, सङ्गाते पञ्च, अञ्जमञ्जे पञ्च, निस्सये पञ्च, ७ उपनिस्सये पञ्च, पुरेजाते पञ्च, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके एकं, आहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, झाने पञ्च, मम्मे पञ्च, सम्पयुत्ते

पञ्च, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया पञ्च, नित्थया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते पञ्च (एवं गणेतःवं)।

पञ्चनीयानुलोमं । पञ्चयवारो ।

# **६ ४. निस्सयवारो**

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

§ ५. संसद्ववारो

१. पच्चयानुलोः

(१) विभङ्गो

हेतुपच्चयो

६३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो दस्सनेन पहा-व तब्बहेतुको धम्मो उपपज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे संसद्घा हे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं संसद्घो भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पञ्जित हेनुपञ्चया – भावनाय पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धं संसद्घा द्वे खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुकं धम्मं संस्ट्वी नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपञ्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुकं एकं खन्धं संसट्ठा तयो खन्धा...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्बहेतुकं धम्मं संसद्घी दस्सनेन 15 पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचिवि च्छासहगतं मोहं संसद्घा सम्पयुत्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं संस**ट्ठो भावनाय** पहातःबहेतुको धम्मो उप्यज्जति हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं संसट्टा सम्पयुत्तका खन्धा। (३) ६४ दस्समेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्समेन मभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मं संसद्घो दस्सनेन पहातब्बहेतुको भम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगत एकं खन्यं च मोहं च संसद्घा तयो खन्था...पे०...हे खन्या। (१)

भावनाय पहातःबहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं च धम्मं संसद्घी भावनाय पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं एकं खन्यं च मोह च संसद्घा तयो खन्या...पे०...द्वे खन्थां। (१)

#### आरम्मणपुच्यः

६५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घी दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया—दस्सनेन पहातब्बहेतुकं 10 एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...हे खन्धा। (१)

. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घी नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया-विचिकिच्छासहगते खन्धे संसद्घी विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो दस्सनेन पहातब्बहेतुको व च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा मोहो च...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्घो ... तीणि।

B. 209

६६. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संसट्टो २० नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-षच्चया—नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं सन्धं संसट्टा तयो सन्धा ...पे०...हे सन्धे संसट्टा हे सन्धा। पटिसन्धिक्सणे...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुक धम्म संसद्घी दरसनेन' पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छा- 26 सहगत मोहं संसद्घा सम्पयुत्तका खन्या। (२)

१. म० पोत्वके नित्य । २. ऋन्ये – सी०, स्था०, एबसुपरि पि । ३. नेवदस्सनेन न-मावनाष – सी०, स्था० ।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्दो भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उपपज्जित आरम्मणपञ्चया – उद्वच्चसहगतं मोहं संसद्दा सम्पय्तका खन्धा। (३)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घम्मं संसद्घो दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं सन्धं च मोहं च संसद्घा तयो सन्धा..पे०... हे सन्धे च मोहं च संसद्घा हें 'खन्वा'। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवहस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घम्मं संसद्घी भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जिति 10 आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगतं एकं लन्धं च मोहं च संसद्घा तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा। (१)

### अधिपतिषच्चयादि

६७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्वो दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मा उप्पञ्जति अधिपतिपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खत्वं संसद्वा तयो खत्था...पे०...द्वे खन्या। (१)

भावनाय पहातव्बहेतुकं धम्मं संसद्घो... एकं।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति अधिपतिपच्चया – नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ..पे०... द्वे खन्धा; अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया।

### सहजातपच्चयादि

B. 210 20 ६८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसट्टी दस्सनेन पहातब्बहेतुकी धम्मो उप्पञ्जित सहजातप्क्चया, अञ्ज्ञमञ्ज्ञपक्चया, निस्सयपच्चया, उपित्स्ययपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इस्त्रियपच्चया, झानपच्चया,
मगगपच्चया, सम्ययुत्तपच्चया, विष्ययुत्तपच्चया, अस्थिपच्चया, निर्य25 पच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

## (२) वहाया

६९. हेतुया सत्त, आरम्मणे एकादस, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे एकादस, समनन्तरे एकादस, सहजाते एकादस, अञ्जसञ्जे एकादस, मिस्सये एकादस, उपिनस्सये एकादस, पुरेजाते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे एकादस, विपाके एकं, आहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस, झाने एकादस, मगो एकादस, सम्पयुत्ते एकादस, विपाते एकादस, अत्थिया एकादस, विपाते एकादस, अत्थिया एकादस, विपाते एकादस, अविपाते एका

अनुलोमं ।

### २. पञ्चयपञ्चनीयं

# (१) विभक्तो

# नहेतुपच्चयो

७०. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं घम्मं संसुद्दो नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – विचिकिच्छा-सहगते खन्धे संसुद्दो विचिकिच्छासहगतो मोहो (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संस**ट्टी** नेवदस्सनेन नभावनाय पहतब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्बच्चसहगते खन्धे संस**ट्टी** उद्बच्चसहगती मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं ससद्द्वो नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – 10 अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसट्ठा तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे संसट्ठा द्वे खन्धा। अहेतुकपटिसन्धि-क्खणे...पे०...। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

७१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्दो नअघिपति-पच्चया (सहजातसदिसं), नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, क्र नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया ... सत्त, नविपाकपच्चया, नझान-पच्चया, नमग्गपच्चया, नविष्ययुत्तपच्चया।

#### (२) खन्नवा

७२. नहेतुवा तीणि, नअधिपतिया एकादस, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, निवपके एकादस, नक्काने एक, नमम्मे एकं. निवप्पयुत्ते एकादस (एवं गणेतव्यो)। पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

७३. हेतुपच्चया नअधिपतिया सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा- जाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नविप्प-युत्ते सत्त (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

७४. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, 10 आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे हे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अस्थिया तीणि, निस्थिया तीणि, विषाते तीणि, अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संसट्टवारो ।

§ ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्भवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हावारो

१. पञ्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

हेतुपच्चयो

७५. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स

B. 212

15

B. 213

धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो -- दस्सनेन पहातब्बहेतुका हेतू सम्पयुत्तकानं सन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका हेत् चित्तसमुद्वानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका हेतू सम्पयुत्तकान खन्यान चित्त-समुद्रानान च रूपान हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो ... तीणि।

७६ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो ...पे०...।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेनुकस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्प-युत्तकानं खन्धान हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो भावनाय पहातब्ब-हेनुकस्स धम्मस्स हेनुयच्चयेन पच्चयो – उद्घच्चसहगतो मोहो सम्प-युत्तकानं खन्थानं हेनुयच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातःब-हेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स हेतु- 20 पच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – उद्वच्चसहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं <sup>26</sup> सन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (५)

#### आरम्मणपच्चयो

७७. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रागं प॰ २-२९ अस्सादित अभिनन्दितः तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उप्पज्जित। दिट्ठि अस्सादित अभिनन्दितः तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रोगो उप्पज्जित, दिट्ठि उपपज्जित, विचिक्चित्रा उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित। विचिक्चित्रा अपरब्भ विचिकच्छा उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं अपरब्भ दिह्न उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं अपरब्भ दसनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित। दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित, विचिकच्छा उपपज्जित। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया दस्सनेन पहातब्बहेतुके पहीन किलेसे पच्चवेक्वलित', पुक्षे समुदा- चिण्णे किलेसे जानित, दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे अनिच्चतो ... पे०... चेतोपरियआणेन ... पे०... दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा विचेतिपरियआणेस्स, पुत्र्वेनिवासानुस्सितआणस्स, यथाकम्मूपगआणस्स अनागतंसआणस्स, आवज्जनाय मोहस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स आरम्भण-20 पच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेनुके सन्ये आरब्भ विचिकिच्छा-सहगता सन्या च मोहो च उप्पज्जन्ति। (३)

७८. भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुक हेतुकस्स घम्मस्स आरम्भणाच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुक रागं अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरक्ष्म भावनाय पहातब्बहेतुको उपागो उपपञ्जति, उद्धच्चं उपपञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति। उद्धच्चं आरक्ष्म उद्धच्चं उपपञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं आरक्ष्म भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति, उद्धच्चं उपपञ्जति। (१)

B. 214

१. पच्चवेक्सन्ति विक्खम्मिते – सी०, स्या०। २. यथाकम्मुपग० – स्या० ।

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुकं रागं अस्सादित अभिनन्दितः तं आर॰भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उपपञ्जित, दिद्व उपपञ्जित, विचिक्रच्छा उपपञ्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। उद्धच्चं आर॰भ दिद्वि उपपञ्जित। विचिक्रच्छा उपपञ्जित। विचिक्रच्छा उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। (२)

भावनाय पहातःबहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकसः धम्मस्स आरम्मण्यच्चयेन पच्चयो — अरिया भावनाय 10 पहातःबहेतुके' पहीने किलेसे' पच्चवेक्सन्ति, विक्सम्भिते' किलेसे' पच्चवेक्सन्ति, विक्सम्भिते' किलेसे' पच्चवेक्सन्ति, पुट्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति, भावनाय पहातःबहेतुके खन्ये अनिच्चतो ...पे० ... चेतीपरियआणेन ...पे० ... भावनाय पहातःबहेतुका व्याच चेतीपरियआणेस्स, पुट्वेनिवासानु-स्सतिञ्जाणस्स, यथाकम्मूपग्रागस्स, अनागतंस्राणस्स, आवज्जनाय 16 मोहस्स च आरम्मण्यच्येन पच्चयो। (३)

B. 215

भावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातःबहेतुके खन्ये आरब्भ विचिकिच्छा-सहगता खन्या च मोहो च उप्पज्जन्ति। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे आरब्भ उद्धच्च-सहगता खन्धा च मोहो च उप्पजनित। (५)

७९. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन अ
नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं
दत्वा ... (वित्यारेतब्बं दस्सनत्तिकसदिसं) आवज्जनाय मोहस्स च
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

१-१. पहातब्बहेतुकं पहीनं किलेसं – सी॰, स्था॰। २-२. विक्लम्बितकिलेसं – सी॰, स्था॰।

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातध्वहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातध्वहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा... (यथा दस्सनत्तिकः)। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय प्रहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा.. (यथा दस्सनतिक)। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – चक्खुं आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा 10 च मोहो च उप्पज्जन्ति । सोतं ... पे० ... वत्खुं ... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च उप्पज्जन्ति । (४)

B. 216

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स <sup>15</sup> आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चक्खुं ... पे० ... वत्युं ... नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुके खन्ये आरब्भ उद्धञ्चसहगता खन्या च मोहो च उप्पञ्जन्ति। (५)

८०. दस्सनेन पहातब्बहेनुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेनुकस्स घम्मस्स आरम्मण-१० पच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेनुका खन्धा उपप्रजन्ति। (१)

दस्मनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च धम्मा नेवदम्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च अराज्भ नेवदस्सनेन नभावनाय पहाताबहेतुका खन्धा च मोहो च उपपज्जन्ति। (२)

दस्प्रनेन पहातध्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातध्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातध्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्य च बम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ~विचिकिच्छा-

B. 217

15

20

सहगते खन्घे च मोहं च आरब्म विचिक्तिच्छासहगता खन्घा च मोहो च उप्पज्जन्ति । (३)

८१. भावनाय पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तःबहेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – उद्बच्चसहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ दस्सनेन क पहातःबहेतुका खन्धा उप्पज्जन्ति। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – उद्धञ्चसहगते खन्ये च मोहं च आरब्भ भावनाय पहातब्बहेतुका खन्या उप्पज्जन्ति। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – उद्धञ्चसहगते खन्धे च भोहं च आरब्भ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – उद्बच्चसहगते सन्धे च मोहं च आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च उप्पच्जन्ति। (४)

भावनाय पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च धम्मा भावनाय पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - उद्धच्च-सहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति। (५)

#### अधिपतिपच्चयो

८२ दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकस्स घम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो (दस्सनत्तिकसदिसं, दस पञ्हा)। B. 218

#### अनन्तरपञ्चयो

- ८३. दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा विचि-किच्छासहगता खन्धा पच्छिमस्स पच्छिमस्स मोहस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्म च घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं पिच्छ-मानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)
- ८४. भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतु-कस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)
- भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवरस्सनेन नभावनाय पहातब्ब हेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा उद्धच्च-सहगता खन्धा पिच्छमस्म पिच्छमस्स मोहस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; भावनाय पहात-बहेतुका खन्या बृट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेनुकस्य च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन अपच्चयो – पुरिमा पुरिमा उद्धच्चसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

८५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो पिच्छमस्स पिच्छमस्स विचिकिच्छासहगतस्स उद्धच्चसहगतस्स मोहस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो; पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ध-हेतुका खन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्धहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; अनुलोमं गोत्रभुस्स ... ऽ अनुलोमं वोदानस्स ... पे० ... निरोधा वुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जा-यतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचि-किच्छासहगतो मोहो पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं 10 B. 219 सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; आवज्जना दस्सनेन पहातःब-हेतुकानं सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो उद्धञ्चसहगतो मोहो पञ्छिमानं पञ्छिमानं उद्धञ्चसहगतो मोहो पञ्छिमानं पञ्छिमानं उद्धञ्चसहगतानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; आवज्जना भावनाय पहातःबहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तथ्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहाब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो विचिकिच्छासहगतो मोहो १० पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; आवज्जना विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

नेवरस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तःबहेतुकस्स च नेवरस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अ अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो उद्वज्वसहगतो मोहो पञ्छि-मानं पञ्छिमानं उद्वज्वसहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; आवज्जना उद्वज्वसहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

. ८६. दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 30

तब्बहेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोही च पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पित्रमा विचिकच्छासहगता खन्धा च मोहो च पच्छिमस्स पिच्छमस्स मोहस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; विचिकच्छासहगता खन्धा च मोहो च बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातध्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातध्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातध्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातध्बहेतुकस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च पच्छिमानं पिच्छमानं विचि-15 किच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातव्बहेतुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अन्तरपच्चयेन पच्चयो...तीणि (दस्सनेन सदिसं गमनं)।

## समनन्तरपच्चयादि

८७. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्सः धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं), सहजातपच्च-येन पच्चयो (सिङ्क्ष्तं, पिटच्चवारे सहजातसिदसं), अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्त्तं, पिटच्चवारे अञ्जमञ्जसिदसं), निस्सय-पच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्त्तं, पच्चयवारे निस्सयवारसिदसं। विसुं घटना नित्य)।

### उपनिस्सयपञ्चयो

 ८८. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतु-कस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अब-

B. 220

न्तः व्यक्तिस्सयो, पकत्पिनस्सयो ... पे० ...। पकत्पिनस्सयो .. वस्सनेन पहातः व्यक्ति ... पे० ... सक्कां भिन्दित। वस्सनेन पहातः व्यक्ति ... पे० ... सक्कां भिन्दित। वस्सनेन पहातः वहेतुकं दोसं ... मोहं ... विद्वि ... पत्थनं उपनिस्साय पाणं हनित ... पे० ... सक्कां भिन्दित। वस्सनेन पहातः वहेतुको रागो ... वोसो ... मोहो ... विद्वि ... पत्थना वस्सनेन पहातः बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... क्ष

दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो नेबदस्सनेन नमाननाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो — अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो — दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रागं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति। दस्सनेन 10 पहातब्बहेतुकं दोसं ... मोहं ... दिहं ... परवनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति। दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना ... सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय ... कायिकस्स सुखरस, कायिकस्स दुक्वस फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च 15 नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्च-येन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पेठ ...। पक्तूप-निस्तयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... दिष्टि ... पत्थना विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

८९. भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयभच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – भाव नाय पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... मानो ... पत्थना भाव-नाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स, दोसस्स, मोहस्स, मानस्स, पत्थनाय 28 उपनिस्सयभच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहालब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहालब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो- आरस्मणूपनिस्सयो,पकतूपनिस्सयो ...पे० ...।पकतूपनिस्सयो -- भावनाय पहालब्बहेतुकं रागं उज्जीतकाय पाणं हुनति ...पे० ... सक्रवं भिन्दति। भावनाय पहालबहेतुकं रागं उज्जीतकाय B. 222

मोहं ... मार्न ... पत्थनं उपिनस्साय पाणं हनति ... पे० ... सक्रयं भिन्दिति । भावनाय पहात्क्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना दस्सनेन पहात्क्ब-हेतुकस्स रागस्स, दौसस्स, मोहस्स, विद्विया, पत्थनाय उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो । सकमण्डे छन्दरागो परमण्डे छन्दरागस्स उपिनस्सय-० पच्चयेन पच्चयो । सकमिरगाहे छन्दरागो परपरिगाहे छन्दरागस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे ० ... । पक्तूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुकं 10 रागं उपनिस्साय दानं देति ... पे ० ... समार्पात उप्पादेति । भावनाय पहातब्बहेतुकं दोसं ... मोहं ... मानं ... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति ... पे ० ... समार्पात्त उप्पादेति । भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे ० ... पत्थना सद्धाय ... पे ० ... पञ्जाय ... कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ...। पकत्पनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना उद्धञ्चसहगतानं चन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (५)

९०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपनिस्सयो – सद्धं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापाँत उप्पादेति । सीळं ... पे० ... पठ्यं ... काथिकं सुखं ... काथिकं दुक्खं ... उतुं ... भोजनं ... सेनासनं ... मोहं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... सद्धा ... पे० ...

मोहो सद्धाय ... पे० ... फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको ध्रम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स ध्रम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, . अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – सद्धं क उपनिस्साय विद्धं गण्हाति । सीलं ... पे० ... पञ्जं ... कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... पे० ... सेनासनं ... मोहं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे० ... सक्ष्मं भिन्दति । सद्धा ... पे० ... सेनासनं मोहो च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहा- 10 तब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – सद्धं उपनिस्साय मानं जप्पेति ... पे० ... मोहं उपनिस्साय मानं जप्पेति । सद्धा ... पे० ... सेनासनं मोहो च भावनाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

नेवदस्थनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्थनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो—अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – सद्धा ...पे० ... पञ्जा ... कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ...पे० ... सेनासनं मोहो च विचिकिञ्छासहगतानं खन्धानं अ मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मी भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो —अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे०...। पकतूपनिस्सयो — सद्धा ...पे० ... सेनासनं मोहो च उद्वञ्चसहगतानं 25 खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

९१. दस्ततेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्तनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक- तूपनिस्समो - विचिकिच्छासहगता खन्वा च मोहो च दस्सनेन पहाल्य-हेनुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

द्रस्तनेन पृहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सयप्रच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ....पे 

.... पे 

.... पकतूपनिस्सयो – विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च सद्धाय ... पे 

.... पं 

... पं 
... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

... पं 

...

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातथ्य-10 हेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो अनन्त-क्पिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – विचिकिच्छा-सहगता खन्धा च मोहो च विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

९२. भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो', पकतूपिनस्सयो'...। पकतूपिनस्सयो – उद्वच्चसहगता खन्धा च मोहो च दस्सनेन पहातब्बहेतु-कस्स रागस्स ...पे० ...पत्थनाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा भावनाय पहातब्बहेतुका च घम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो — अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो — उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च भावनाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन अपन्ययो । (२)

भावनाय पहातन्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातन्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो

१-१. म० पोत्थके नत्यि।

...भे ०...। पकत्पनिस्सयो – उद्धण्यसहगता सन्धा व मोहो च सद्धाय ... पे ० ... फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपण्यकेन पण्यसो । (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पकतूप- क निस्सयो – उद्घण्चसहगता खन्या च मोहो च विचिकिञ्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेनुको च नेवतस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्त- 20 रूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो – उद्बच्च सहगता खन्धा च मोहो च उद्बच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

## पुरेजातपच्चयो

१३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – 16 आरम्मणपुरेजातं , वत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं — चक्कुं अनिज्वतो ... पे० ... विवस्सिति, सोतं ... पे० ... वत्थु अनिज्वतो ... पे० ... विपस्सिति; दिब्बेन चक्कुं । रूपं पस्सिति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्कुं विवञ्जाणस्स ... पे० ... पोठुक्वायतनं काय-विवञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं — चक्क्बायतनं का चक्कुं विवञ्जाणस्स ... पे० ... काष्ट्रायतनं कायविवञ्जाणस्स ... पे० ... काष्ट्रायतनं कायविवञ्जाणस्स ... पे० ... काष्ट्रायतनं कायविवञ्जाणस्य ... पे० ... वत्यु नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्यानं मोहस्स च पुरेजात-पञ्चयो। (१)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबहेतुको घम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्भणपुरेजातं, अ वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्क्कं ... पे० ... बत्युं अस्सादेति अभिनम्दितिः, तं आरब्भः दस्सनेक पहातःबहेतुको त्तको ... पे० ... विद्विः... पे० ... विचिकच्छा ... पे० ... वस्सनेन भहातःबहेतुकं वोजनस्स B. 226

उप्पज्जित। वत्युपुरेजातं – वत्यु दस्सनेन पहातःबहेतुकानं खन्यानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वित्यपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्खं ... पे० ... वत्युं अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरम्भ भावनाय पहातब्बहेतुको रागो उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उप्पञ्जति। वत्युपुरेजातं - वत्यु भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं पुरेजात-पच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वत्युं आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति। वत्युपुरेजातं – वत्यु विचिकिच्छासहगतानं वत्यानं मोहस्स च पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं । आरम्मण-पुरेजातं – चक्खुं ... पे ० ... वत्थुं आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च 10 मोहो च उप्पज्जन्ति । वत्थुपुरेजातं – वत्थु उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (५)

#### पच्छाजातपच्चयो

९४. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजात-25 पच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चायो – पच्छाजाता भावनाय पहातब्बहेतुका खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छा-जातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको अम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा पुरेजातस्स <sub>ठ</sub> इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१) 10

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आसेवनपच्चयो

९५. दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स 13 घम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका खन्घा पच्छिमानं पच्छिमानं दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (८)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचि- अ किच्छासहगता खन्घा पच्छिमस्स पच्छिमस्स मोहस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स (सिह्न्त्तं) तीणि'।

नेबदस्सनेन नमाबनाय पहातब्बहेतुको घम्मो ... पे० ... (आसे-वनमूलके बुद्धानस्स पि आवज्जनाय पि पहातब्बं, सत्तरस पञ्हा व परिपुष्णा, अनन्तरसविसा)।

#### कम्मपच्चयो

९६. दस्यनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना सम्प-यक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातः बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा
ा तञ्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका।

सहजाता – दस्सनेन पहातः बहेतुका चेतना मोहस्स चित्तसमुद्रानानं

च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – दस्सनेन पहालः बहेतुका चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन
पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं मोहस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

९७. भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्ब-२० हेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो-भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना मोहस्स चिन्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

 भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नशावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स कम्मपच्चयेन

१. इमानि तीण - सी०, स्था०।

15

B. 280

पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धातं मोहस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

९८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- क तब्बहेनुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । नानाखणिका – नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुका चेतना विपाकानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

### विपाकपच्चयो

९९. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन 10 नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो (पवत्ति-पटिसन्घि) विपाका खन्धा वत्थुस्स ... पे० ... ।

## आहारपच्चयो

१००. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुक कस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका आहारा सम्पय्तकानं खन्धानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका आहारा मोहस्स चित्तसमुद्रानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। (२)

दरसनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च अ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका आहारा सम्पयुत्तकानं ख्राचानं मोहस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो ... तीणि (दस्सनेन सदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन ॐ नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – नेव-प० र–३१

B. 231

दस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुका आहारा सम्पर्युत्तकानं खन्वानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे०... कबळीकारो' आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन' पच्चयों।

## इन्द्रियपच्चयादि

१०१. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब- हेतुकस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो... तीणि (आहारसदिसं। मोहो कातब्बो)।

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो ... तीणि।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो — नेव-10 दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं ... पे० ... चक्खुन्द्रियं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, मम्पपच्चयेन पच्चयो (इमे सहेतुका कातब्बा), सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो (पटिच्चवारे सम्पयुत्तवारसदिसं)।

## विष्ययुत्तपच्चयो

१०२. दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं (दस्सनित्तकसदिसं)।

भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मी नेवदस्यनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं १० (दस्सनत्तिकसदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स विप्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं (दस्सनित्तकसिदसं)। पच्छाजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स 25 इमस्स कायस्स ... पे० ...। (१)

कबळिकारो – स्था०, एवमृपरि पि । २-२. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य ।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स विप्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजात – बत्यु दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्यानं ... पे० ...। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो भावनाय पहा-तब्बहेनुकस्स घम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु भाव- अ नाय पहातब्बहेनुकानं खन्धानं ... पे० ...। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तः बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुकस्स च धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु विचिकिच्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं – वत्यु उद्धञ्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

१०३. दस्सनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – विचि-किच्छासहगता खन्या च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्त-पच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – विचिकिच्छासहगता खन्या च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबहेतुको च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबहेतुको च घम्मा नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं । सहजाता – उद्घच्च-सहगता खन्धा च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं ... पे० ... । पच्छा-जाता – उद्घच्च-सहगता खन्धा च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं ... पे० ... । पच्छा-जाता – उद्घच्च-सहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अविष्ययुत्तपञ्चयेन पच्चयो। (१)

## अत्थिपच्चयादि

१०४. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुक कस्स धम्मस्स अल्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुको एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं ... पे० ...। (१)

3 232

B, 233

दस्सनेन पहातःबहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन तभावनाय पहातःब-हेतुकस्स घम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजात । सहजाता – दस्सनेन पहातःबहेतुका खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो । सहजाता – विचिकिच्छासहगता खन्धा मोहस्स चित्तसमुद्वानानं व स्थानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता – दस्सनेन पहातःबहेतुका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चये न पच्चयो । (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स अस्यिपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुको एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो। विचिकञ्छासहगतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं मोहस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो... पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो ... तीणि।

१०५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्स
16 नेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो —
सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो — नेवदस्सनेन
नभावनाय पहातब्बहेतुको एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यान चित्तसमुद्वानां
च रूपानं अत्थिपचचयेन पच्चयो ... पे० ... विचिकच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो चित्तसमुद्वानां रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटि
श्रित्यस्वणे ... पे० ... अमञ्जसत्तानं ... पे० ...। पुरेजातं — चक्खुं ... पे० ...
वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... दिव्येन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्याय
सोतधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्खुवञ्जाणस्स ... पे० ...
फोड्डब्बायतनं कायविज्ञाणस्स ... पे० ... चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं
... पे० ... वत्थु नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्यानं मोहस्स

अ अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता — नेवदस्सनेन नभावनाय पहा
तब्बहेतुका खन्या च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेनं पच्चयो; कळ्ळोकारो आहारो इमस्स कायस्य ... पे० ... रूपभीवितिन्द्रियं कटलाष्ट्यां ... पे० ...। (१)

नवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-अ तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्ययुत्तकानं खन्यानं अस्य-पच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं अस्सादेति अभि-नन्दितः; तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित, वत्यु दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्यानं अस्थिपच्चयेन उ पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – उद्धच्चसहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वत्थुं अस्पादेति अभिनन्दित 10 ... पे० ... वत्थु भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

वदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तः बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुकस्स च धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चये। सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – विचिकिच्छा- 16 सहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च क्पानं अस्थि-पच्चये। पुरेजातं – चक्खुं आठभ विचिकिच्छासहगता बन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति ... पे० ... वत्थुं आरद्भ ... पे० .. वत्थु विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो।(४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्बहेतुको धम्मो भावनाय पहात्त्वहेतुकस्स च वम्मस्स अत्विष्यच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – उद्धच्चसहगतो मोहो सम्पय्त्तकानं खन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अत्विप्यच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खुं आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्या च मोहो च अ्ष्यप्रज्ञातं — चक्खुं आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्या च मोहो च अप्पज्जित्त ...पे० ... बत्युं आरब्भ ... पे० ... बत्यु उद्धच्चसहगतानं खन्यानं मोहस्स च अत्विप्यच्चयेन पच्चयो। (५)

१०६. दस्सनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स अस्थि-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – दस्सनेन पहातःब अ

B. 234

हेतुको एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे o ... द्वे खन्या ... पे o ... विचिकिच्छासहगतो एको खन्धो च मोहो च तिण्णन्नं खन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे o ... द्वे खन्धा ... पे o ... । (१)

वस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स अित्यपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – दस्सनेन पहातःबहेतुका खन्या च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अित्यपच्चयेन पच्चयो। सहजाता – विचि कच्छासहगता खन्या च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अित्यपच्चयेन पच्चये। सहजाता – विचि मोहस्स अित्यपच्चयेन पच्छाजाता – विचित्रच्छासहगता खन्या च नत्यु च मोहस्स अित्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – विचित्रच्छाता खन्या च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्य अित्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्या च कबळीकारो आहारो च
 इमस्स कायस्स अित्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्या च रूपानेन पहान्तब्बहेतुका खन्या च रूपानेन पहान्तबिक्य च रूपानेन प्रचानेन पहान्तविक्य च रूपानेन प्रचानेन पहान्तविक्य च रूपानेन प्रचानेन प्रच

दस्सनेन पहातःबहितुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय १० पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – विचिकच्छासहगतो एको खत्यो च बत्यु च तिण्णन्नं खन्यानं मोहस्स च अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्या ... पे० ... विचिकच्छासहगतो एको खन्यो च मोहो च तिण्णन्नं खन्या ... पे० ... विचिकच्छासहगतो एको खन्यो च मोहो च तिण्णन्नं खन्या च च सोहो च ... पे० ... । (३)

В. 235

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्त धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो (सङ्क्षित्तं । तिस्तो पञ्हा, दस्सनेन नयेन विभिज्जित्बा, उद्धच्चं ति नियामेतब्बं), नित्यपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो,

# (२) सङ्ख्या

१०७. हेतुया एकादस, आरम्मणे एकवीस, अघिपतिया दस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा-जाते पञ्च, आसेवने सत्तरस, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकादस, विप्पयुत्ते नव, अस्विया सत्तरस, नित्यया सत्तरस, विपत्य सत्तरस, विपत्त सत्तरस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

10

## पञ्चनीयुद्धारो

१०८. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च 15 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(३)

१०९. मावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो मावनाय पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(२)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो।(३) भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मी भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च 5 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

११०. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मी नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजात-10 पच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहानब्बहेतुको धम्मो दस्तनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 297 16 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

> नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तःबहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अत्रास्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो , उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

> नेवरस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहात तब्बहेतुकस्स च नेवरस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-अ पच्चयेन पच्चयो, प्रेजातपच्चयेन पच्चयो। (५)

१११ः दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (१) (इघ' सहजातं, पुरेजातं, मिस्सगतं अत्यि, पालियं कातध्वं । गणनाय उपघारेत्वा गणेतथ्वं )।

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स सहजातं, प्ररेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

(इधा पि आरम्मणपच्चया उपनिस्सयपच्चया अस्थि, पालियं नत्थि। गणेन्तेन उपघारेत्वा गणेतस्बं)।

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात- 10 पच्चयेन पच्चयो. उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

(इधा पि सहजातं, पुरेजातं, यं मिस्सकपञ्हा अत्थि, पालियं कातब्बं')।

११२. भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स आरम्मण- 16 पच्चयेन पच्चयो. उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो। (१)

15

B. 238

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो (इझा पि सहजातं, पुरेजातं, यं मिस्सकपञ्हा अत्थि)। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स सह-जातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं (इघा पि आरम्मण-उपनिस्सया अस्यि)। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब- 26 हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नमाबनाय

१. इ.सं – सी०। २. पाळियं – म०, एवमुपरि पि। ३. न कातब्बं – सी०, स्या०। प० २→३२

B. 239

पहातः बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च थम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन । नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

(इघा पि सहजातं, पुरेजातं अत्यि। ये ते पञ्हा न ,
लिखिता, ते पालियं गणेतानं व्यञ्जनेन न समेन्ति। ते पालियं
न लिखिता गणना पाकटा होन्ति। यदि संसयो उप्पज्जित, अनुलोमे

अत्यपच्चये पेक्सितब्यं)।

### २. पच्चयपच्चनीयं

# सह्य

नुबं

११३. नहेतुया एकबीस, नआरम्मणे नअघिपतिया न-अनन्तरे नसमनन्तरे नसहजाते नअञ्जमञ्जे निनस्सये न-उपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये न झाने नमग्गे नसम्पयुत्ते नविपयुत्ते नो-15 अखिया नोनखिया नोविगते नोअविगते सब्बत्य एकबीस (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुबुक

११४. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकादस, नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे एकादस, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये क्युरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे क्युरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे क्युरेजाते नमण्णे एकादस, नसम्पयुत्ते तीणि, निवप्ययुत्ते पञ्च, नोनित्यया एकादस, नोविगते एकादस (एवं गणेतब्बं)। अनलोमपच्चनीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## नहेतुदुकं

११५. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस, अधिपतिया दस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहँजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छाजाते पञ्च, आसेवने सत्तरस, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकादस, विष्पयुत्ते ७ नव, अस्थिया सत्तरस, नस्थिया सत्तरस, विगते सत्तरस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)।

पञ्चनीयानुलोमं । पञ्हानारो । दस्सनेनपहातब्बहेतुकत्तिकं निद्वितं ।

## १०. आचयगामितिकं

88. पटिच्ववारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विश्रङ्गो

हेतुपच्चयो

B. 240

 श आचयगामि धम्मे पिटच्च आचयगामि धम्मो उप्पच्जित हेनुपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा..पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

आचयर्गामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो

 उप्पज्जिति हेतुपच्चया – आचयगामी सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं
 रूपं। (२)

आचयर्गामि धम्मं पटिच्च आचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे 10 खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३)

२. अपचयगामि धम्मं पटिच्च अपचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अपचयगामि एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा। (१)

अपचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो 15 उपपञ्जति हेतुपच्चया – अपचयगामी सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अपचयगामि धम्मं पटिच्च अपचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उपपञ्जन्ति हेतुषच्या – अपचयगामि एकं अन्यं पटिच्च तयो खत्या चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे०. द्वे खत्ये पटिच्च १० द्वे खत्या चित्तसमुद्रानं च रूपं। (३)

20

३. नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पिटच्च नेवाचयगामिन नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्ठानं च रूपं...पे०...हे खन्धे ...पे०...पिटसन्धिवस्वणे नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा कटता च रूपं...पे०...हे खन्धे...पे०...खन्धे पिटच्च वत्यु, व वत्युं पिटच्च खन्धा; एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता...पे०...हे महाभूते पिटच्च हे महाभूता; महाभूते पिटच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)

आवयगामिं च नेवाचथगामिनापचथगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — आचयगामी 10 खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – अपचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

### आरम्मणपच्चयो

४. आचयगामिं धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जित अ आरम्मणपच्चया – आचयगामिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे..पे०...। (१)

अपचयगामिं धम्मं पटिच्च अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – अपचयगामिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ..पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – नेवाचयगामि-नापचयगामिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे...पे०...वरखं पटिच्च खन्धा । (१)

## अधिपतिपच्चयो

५. आचयगामि धम्मे पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पेज्जित अ अभिवित्यच्चया ... तीणि। B. 242

अपचयनामिं धम्मं पटिच्च अपचयनामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि ।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो ... एकं (पटिसच्घि नित्य); एकं महाभूतं पटिच्च वत्यो महाभूता...पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं उपादा-रूपं। (१)

. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्म पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति अघिपतिपच्चया – अपचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

#### अनन्तरपच्चयादि

६. आचयगामि धम्मं पटिच्च् आचयगामि धम्मो उप्पज्जित अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया (सब्बे पि महाभूता अनन्तरपच्चया, समज्जपच्या (चित्तसमुद्वानं पि कटलारूपं पि उपादारूपं पि नित्य), निस्सयपच्चया, उपिनस्सयपच्या, पुरेजात-पच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, झान्यपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्ययुत्त-पच्चया, अवियपच्चया, नित्यपच्चया, विरायपुत्त-पच्चया, अवियारपच्चया, नित्यपच्चया, विरायपुत्त-पच्चया, अवियारपच्चया, नित्यपच्चया, विरायपुत्त-

## (२) सङ्ख्या

#### युव

७. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्तये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, ममो नव, सम्ययुत्ते तीणि, विप्पत्ते नव, अल्यिया नव, निस्यया तीणि, विगते तीणि, अविगते
कन्त (एवं मणेतब्वे) ।

# २. पण्यसम्बद्धतीयं

## (१) विसङ्गवे

# नहेत्पण्चयो

८. आचयगामिं धम्मं पिटच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचिकच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्धे पिटच्च विचिकच्छासहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जीत नहेतुपच्चया — अहेतुकं नेवाचयगामिनापचयगामि एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च
रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धे
पटिच्च बत्थु, बत्थुं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ...
बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं
...पे० ...। (१)

### नआरम्मणपच्चयो

 ९ आचयगामि धम्मं पिटच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – आचयगामी खन्धे पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

अपचयगामि घम्मे पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया — अपचयगामी खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं 15 रूपं। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – नेवाचयगामि-नापचयगामी खन्ये पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पे०... खन्ये पटिच्च बत्थु...पे०...एकं महाभूतं ...पे०...बाहिरं, आहार- थ्य समुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं...पे०...। (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्यज्जित नजारम्मणपच्या – आचयगामी खन्धे च महामूते च पटिच्च विकासमुद्वानं रूपं १ (१) B. 243

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – अपचयगामी खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयो

१०. आचयगामि धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जिति व नअघिपतिपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामि घम्मे पटिच्च अपचयगामि घम्मो उप्पज्जिति नअघिपतिपच्चया – अपचयगामी खन्धे पटिच्च अपचयगामि अधिपति। (१)

B. 244

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि10 नापचयगामि धम्मो उप्पञ्जित नअधिपतिपच्चया — नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा चित्तसमुट्ठानं च
रूपं ... प० ... द्वे ,सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... सन्धे पटिच्च
वत्यु, वत्युं पटिच्च सन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं,
आहारसमुट्ठानं, उनुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं
15 ... पे० ... । (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

#### नअनन्तरपच्चयादि

११. आचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (कुसलिकसिदसा सत्त पञ्हा), नपच्छाजातपच्चया।

## नआसेवनपच्चयो

१२. आचयगामि घम्मं पटिच्च आचयगामि घम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया ... तीणि।

15

अपचयगामि धम्मं पिटक्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – अपचयगामी खन्धे पिटक्च चित्तसमुद्धामं रूपं। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया (एका पञ्हा सञ्जे ब महाभूता कातस्त्रा)।

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च ध्रम्सं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति न**आसेवनपच्या** — आचयगामि खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं क्यां। (१)

अपचयगामि' च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पटिच्च 10 नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया — अपचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

#### नकम्मपच्चयो

१३. आचयगामिं धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उष्पज्जति नकम्मपच्चया – आचयगामी खन्धे पटिच्च आचयगामि चेतना। (१)

अपचयगामिं धम्मं पटिच्च अपचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपञ्चया – अपचयगामी खन्धे पटिच्च अपचयगामि चेतना।(१)

नेवाचयगासिनापचयगासि धम्मं पटिच्च नेवाचयगासिना-पचयगासि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – नेवाचयगासिनापचयगासी खन्षे पटिच्च नेवाचयगासिनापचयगासि चेतना; बाहिरं, आहारसमु- 20 द्वानं, उतुसमुद्वानं, एकं महाभूतं...पे०...। (१)

## नविपाकपच्चयादि

१४. आचयगामि ' धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (परिपुण्णे,पटिसम्बि नत्यि), नआहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमम्मपच्चया, नसम्मयुत्तपच्चया, नविप्ययुत्तपच्चयां (तीणि), नोनत्यिपच्चया, नोविगतपच्चया।

१. आचयगामिं - सी०, स्या०।

qo 2-33

# (२) सङ्ख्या

१५ नहेतुया हे, नआरस्मणे पञ्च, नअधिपतिया छ, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने सत्त, नकस्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, नमगो एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एव गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१६ हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया छ, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्अमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने सत्त, नकम्मे 10 तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि,नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्यं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. प<del>ण्ड</del>यप<del>ण्ड</del>नीयानुलोमं

#### नहेतुदुक

१७. नहतुपच्चया आरम्मणे द्वे, अनन्तरे द्वे, समनन्तरे हे, सहजाते द्वे, अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे द्वे, विशके एकं, आहारे द्वे, इन्द्रिये द्वे, झाने द्वे, मम्मे एकं, सम्पयुत्ते 16 द्वे, विष्पयुत्ते अस्थिया नस्थिया विगते अविगते द्वे (एवं गणेतृत्वे)।

> पञ्चनीयानुलोमं । पटिञ्चवारो ।

## § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिज्ववारसदिसो)।

B. 246

१. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्थि।

# ६३. पण्ययबारो

- १. पण्डवानुलोमं
- (१) विश्वकृते

# हेतुपच्चयो

१८. आचयगामि घम्मं पञ्चया आचयगामि घम्मो उप्पज्जित् हेतुपञ्चया – आचयगामि एकं खत्थं पञ्चया तयो खन्था ... पे० ... द्वे सन्धे पञ्चया द्वे सन्धा। (१)

आवयगामि धम्मा पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मा उप्पञ्जित हेतुपञ्चया – आचयगामी खन्धे पञ्चया चित्तसमुद्वानं ब रूपं। (२)

आचयगामि घम्म पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया — आचयगामि एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ...पे०... हे खन्धे ...पे०...। (३)

अपचयगामिं धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

१९. नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पच्चया नेवाचयगामिन नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्धं...पे०...पटिसन्धिक्खणे ...पे०...खन्धे पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया 15 खन्धा; एकं महाभूतुं पच्चया...पे०...वत्युं पच्चया नेवाचयगामिन नापचयगामी खन्धा। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्म पञ्चया आचयगामि घम्मो उप्पज्जति हेतुपञ्चया – वत्युं पञ्चया आचयगामी खन्घा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो २० उपपज्जति हेतुपच्चया - तत्थु पच्चया अपचयगामी खन्या। (३)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्म पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मा उप्पज्जीत हेतुपच्चया – वत्युँ पच्चया आचयगामी खन्घा, महाभूते पच्चया वित्तसमुद्वानं रूपं। (४) . 247

10

B. 248

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्भा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वर्षु पच्चया अपचयगामी खन्धा, महाभृते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (५)

ं २०. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचर्येगामि च धम्मं । पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – आचयगामि एकं सन्धं च वत्युं च पच्चया तयो सन्धा... पे०...हे सन्धे...पे०...। (१)

आचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – आचयगामी खन्ये च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। (२)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा पच्चषा आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो बन्धा...प्रे०...हे खन्धे ...पे०... आचयगामी खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (३)

अपचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि ।

#### आरम्मणपच्चयो

२१. आचयगामि धम्मे पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – आचयगामि एकं सन्धं पच्चया... पे०...। (१)

अपचयगानि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो... एकं।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि एकं खन्यं पञ्चया तयो खन्या...पे०...दे खन्थे...पे०...
पिटसन्धिमखणे ...पे० ... वत्युं पञ्चया खन्या, चक्कायतनं पञ्चया
चम्बुविञ्जाणं ..पे० ... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं, वत्युं
पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया - वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्म पञ्चया अपचयगामि धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपञ्चया – वत्यु पञ्चया अपचयगामी लन्धा। (३)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्म पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – आचयगामि एक सन्ध च वत्यु च पच्चया तयो सन्धा ..पे०..द्वे सन्धे..पे०...। (१) ४

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपञ्जति आरम्मणपच्चया – अपचयगामि एकं खन्धं च बत्खुं च पच्चया तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (१)

#### अधिपतिपच्चयो

२२. आचयगामि भम्मे पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामिं घम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो ... एकं...पे०...वत्थुं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो 16 ...पेo... (इघा पि घटना हेतुसदिसा)।

### अनन्तरपच्चयादि

२३. आचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पच्चया नेवाचयगामिन थः
नापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति सहजातपच्चया — नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं बन्धं पच्चया तयो बन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्धं ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं
...पे०... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ...पे० ... कायायतनं पच्चया
कायविञ्जाणं, बल्धुं पच्चया ...पे०... 1(१)

15

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मे पञ्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति सहजातपञ्चया (सिङ्क्षित्तं, सब्बे घटना कातब्बा).

#### अञ्जयञ्जयञ्चयादि

२४. अपचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपज्जित अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपिनस्सयपच्चया, इरिजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयुत्त-पच्चया, विष्पय्त्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्यपच्चया, विष्पय्त्तपच्चया, अविगतपच्चया, अविगतपच्चया, अविगतपच्चया,

# (२) सङ्ख्या

२५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, अन्तर्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये झाने मग्ये सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विपयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नित्थया मत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

२६ आचयगामि धम्म पञ्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नहेतुपञ्चया – विचिकञ्छासहगते उद्भञ्चसहगते अन्ये पञ्चया विचिकञ्छासहगतो उद्भञ्चसहगतो मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं घम्मं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवाचयगामि-२० नापचयगामिं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्चा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पेo...दे खन्धे...पेo...अहेतुकपटिसन्विक्सणे ...पेo...असञ्जसत्तानं एकं

10

महाभूतं...पे०...चनखायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका नेवाचयगामिनापचय-गामी खन्धा। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्म पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – वत्यु पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- ब सहगतो मोहो। (२)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उपप्रजति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते उद्भच्चसहगते खन्धे च वत्थुं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्भच्च-सहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

२७. आचयगामिं धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआरम्भणपच्चया (सङ्ख्तिः, पटिच्चवारसदिसं)।

## नअधिपतिपच्चयो

२८. आचयगामि धम्मा पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति 15 नअधिपतिपच्चया – अपचयगामी खन्धे पच्चया अपचयगामि अधिपति। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया...पे०...असञ्ज-सत्तानं...पे०...चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ...पे०...कायायतनं १० पुच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि थ धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया अपचयगामि अधिपति । (३) 10

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्म पञ्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति तअघिपतिपञ्चया- वस्तुं पञ्चया आचयगामी खन्या, महाभृते पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (४)

२९. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उपपञ्जति नअधिपतिपच्चया – आचयगामि एकं सन्धं च वत्थं च पच्चया तयो सन्धा...पे०...हे सन्धे...पे०...। (१)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया — आचयगामी खन्ये च महाभते च पच्चया वित्तसमट्टानं रूपं। (२)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पञ्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपञ्चया – आचयगामिं एकं खन्धं च बत्युं च पञ्चया तयो खन्धा...पे०...हे खन्थे...पे०...आचयगामी खन्ये च महाभूते च पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (३)

अपचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया — अपचयगामी खन्छे च बत्युं च पच्चया अपचयगामि अधिपति। (१)

#### नअनन्तरपच्चयादि

३०. नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसा, 20 सत्त पञ्हा), नपच्छाजातपच्चया (परिपुण्णं)।

#### नआसेवनपच्चयो

३१. आचयगामि धम्मा पञ्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपञ्चया ... तीणि।

अपचयगामि धम्म पच्चया नेवाचयगामिनाप्रचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – अपचयगामी खन्मे पच्चया चित्त-असमुद्वानं रूपं। (१)

१. च खन्धे - सी०।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्म पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उपपज्जित तथासेवनपच्चया – असञ्जसत्तानं ...पे०...चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्यं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया वस्यूं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति नआसेवनपञ्चया — बत्युं पञ्चया आचयगामी खन्धा, महाभूते पञ्चया चित्तसमुट्टानं 10 रूपं। (३)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – आचयगामिं एकं सन्धं च वत्युं च पच्चया तयो सन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०...। (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पच्चया 15 नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – आचयगामी खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

आवयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पज्जित्त नआसेवनपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं च बत्धुं च पच्चया तयो 20 खन्धा ... पेठ ... द्वे खन्धे ... पेठ ... आचयगामी खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (३)

अपनवर्गामि च नेवानयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया — अपन्ययगामी सन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (१) 25

#### नकम्मपच्चयो

३२. आचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उच्चच्जिति नकम्मपच्चया – बाचयगामी खन्धे पच्चया आचयगामि चेतना। (१). अपचयगामि धम्म पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपज्जित नकम्मपच्चया – अपचयगामी खन्धे पच्चया अपचयगामि चेतना। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पज्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपज्जया – नेवाचयगामिनापचय-गामी खन्चे पज्जया नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं ... पे० ... बत्थुं पज्जया नेवाचयगामि-नापचयगामि चेतना। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मे पच्चया आचयगामि घम्मो उप्परजति नकम्मपच्चया – वत्यु पच्चया आचयगामि चेतना। (२)

 नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – वत्थुं पच्चया अपचयगामि चेतना। (३)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – आचयगामी खन्धे च बत्युं च पच्चया आचयगामि चेतना। (१)

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मे पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – अपचयगामी खन्धे च बत्यु च पच्चया अपचयगामि चेतना। (१)

#### नविपाकपच्चयादि

B. 254

15

३३. आचयर्गामि धम्मं पञ्चया आचयगामि धम्मो उपपञ्जति निवपाकपञ्चया (परिपृष्णं कातःबं, पटिसन्धिक्खणं नित्य)।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया नेवाचयगामिन नापचयगामि धम्मो उपपञ्जति नआहारपञ्चया न्वाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... नइन्द्रियपञ्चया न बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... महामूते पञ्चया रूपजीवितिन्तयं ... नक्षानपञ्चया – पञ्चवित्रज्ञाणं ... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं पञ्चया चक्ख्विञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं ... पे० ... नममापञ्चया – अहेतुका नेवाचयगामिनापञ्चयामि ... पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महामूर्तं ... पे० ... चक्खायतनं पञ्चया चक्ख्विञ्जाणं ... पे० ... चक्खायतनं एकं महामूर्तं ... पे० ... चक्खायतनं पञ्चया चक्ख्विञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं

पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका नेवाचयगामिनापचय-गामि ... पे० ... नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया (पटिच्चवार-सर्विसं, तीणि), नोनत्थिपच्चया, नोविंगतपच्चया।

# (२) सह्यव्या

३४. नहेतुया चत्तारि, तआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते । सत्त, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, निवाके सत्तरस, नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्यते तीणि, नोनित्यया नीविगते पञ्च (एवं गणेतःवं)।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुदुकं

३५. हेतुंपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया द्वादस, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 10 सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, नविषाके प् सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## नहेतुडुकं

३६. नहेतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अनन्तरे समनन्तरे सह-जाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे चत्तारि, क्वि विपाके एकं, आहारे चत्तारि, इन्द्रिये भाने चत्तारि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते विष्ययुत्ते अत्थिया नत्थिया विगते चत्तारि, अविगते चत्तारि (एवं गणेतब्बं)।

> पञ्चनीयानुलोमं । प<del>ञ्च</del>यवारो ।

# **६४. निस्सयवारो**

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

## § ५. संसद्ववारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विशङ्गो

# हेतुपच्चयो

३७. आचयगामि घम्मं संसद्घो आचयगामि घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे संसद्घा द्वे' खन्धा'। (१)

अपचयगामि धम्मं संसद्घो अपचयगामि धम्मो उप्पज्जित ह हेतुपच्चया – अपचयगामि एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ...। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संसट्टो नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो उप्पञ्जित हेतुपञ्चया – नेवाचयगामिनापचयगामि एकं खन्धं संसट्टा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-10 नक्षणे ... पे० ... । (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

३८. आचयगामि धम्मं संसद्वी आचयगामि धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपञ्चया, अधिपतिपञ्चया, अनन्तरपञ्चया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया, अञ्जमञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपितस्सयपञ्चया, पुरेजातपञ्चया, आसेवनपञ्चया, कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया, अाहारपञ्चया, अाहारपञ्चया, अाहारपञ्चया, सम्पयुत्तपञ्चया, विप्पस्तपञ्चया, अत्थिपञ्चया, निर्यपञ्चया, विगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया।

# (२) सङ्ख्या

३९ हेतुया तीणि, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे सब्बत्थ

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस् नत्य।

तीणि, विपाके एकं, आहारे <del>तीणि, इन्द्रिये फाने मग्गे सम्पयुते</del> विप्प-युत्ते अत्थिया नित्थया विगते अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)। अनलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभक्तो

### नहेतपण्चयो

४०. आचयगामि धम्मं संसद्घो आचयगामि धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे संसद्घो विचि-किच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संसद्वो नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पञ्जीत नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवाचयगामि-नापचयगामि एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

४१. आचयर्गामि घम्मं संसद्घो आचयगामि घम्मो उप्पज्जित 10 B. 20 नअधिपतिपञ्चया, नपुरेजातपञ्चया, नपञ्छाजातपञ्चया, नआसेवन-पञ्चया, आचयगामि एकंस्नन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ...।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संसद्घो नेवाचयगामिनापचय-गामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामि <sub>16</sub> एकं खन्यं संसद्घा ... पे० ... पटिसन्चिक्खणे ... पे० ... नकम्मपच्चया, नविपाकपच्चया, नभगापच्चया, नविप्पयुत्तपच्चया।

## (२) सङ्ख्या सुद्धे

४२. नहेतुया हे, नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपञ्छाजाते तीणि, नआसेवने हे, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नभाने एकं, नमम्मे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतज्वं)।

15

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

४३. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने दे, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

> पच्चनीयानुलोमं । संसद्भवारो ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयत्तवारो संसद्भवारसदिसो)।

# § ७. पञ्हावारो

## १. पच्चयानुलोमं

## (१) विभक्तो

# हेतुवच्चयो

४५. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्म धम्मस्स हेतुपञ्चयेन 10 पञ्चयो – आचयगामी हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – आचयगामी हेत् चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि घम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - आचयगामी हेत् सम्पयुत्त-कानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३) अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – नेवाचयगामिनापचयगामी हेतू सम्प-युक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। उ पटिसन्धिवखणे नेवाचयगामिनापचयगामी हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

४६. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो न्दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं
कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुत्वे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, फाना बुट्ट- 10
हित्वा फानं पच्चवेक्खति। सक्खा पहीने किलेसे पच्चवेक्खिन्त,
हित्वा फानं पच्चवेक्खित्त। सुन्धा पहीने किलेसे पच्चवेक्खिन्त।
सेक्खा वा पुषुजजना वा आचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो
अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्पादेन्ति अभिनन्दिन्ति, तं आरब्भ रागो
उप्पज्जति, दिट्टि ... पे० ... विचिकच्छा ... पे० ... उद्धच्चं ... पे० ... 15
दोमनस्सं उप्पज्जति, चेतोपरियआणेन आचयगामिचित्तसमङ्गिस्स
चित्तं जानन्ति, आकासानञ्चायतनकुसलं विञ्जाणञ्चायतनकुसलस्स
आरम्भणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्चञ्जायतनकुसलं नेवसञ्जानासञ्जायतनकुसलस्स ... पे० ... आचयगामि सन्धा इद्धिवधजाणस्स,
कोपरियआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपनआणस्स्र', 20
अनागर्तसआणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरहा पहीने किलेसे पच्चवेक्सति, पुध्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानाति, आचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, चेतापरियजाणेन आचयगामिचित्त- असमिङ्गस्स चित्तं जानाति। सेक्खा वा पुथुज्जना वा आचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सत्ति, कुसले निरुद्धे विपाको

१. यथाकम्मपगनाणस्स – स्था०।

तदारम्मणता उप्पज्जित, आचयगामी खन्चे अस्सादेति अभिनन्दिति, तं आरद्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित, बकुसकें निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जित, आकासानञ्चायतनकुसलं विज्ञाणञ्चायतनविपाकस्स च किरियस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्च ज्ञायतनकुसलं नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनिपाकस्स च किरियस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आचयगामी सन्धा बतो-परियजाणस्स, पुज्जेनिवासानुस्सित्जाणस्स, यथाकम्मूपपाजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवञ्जाग्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

४७. अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मण
10 पच्चयेन पच्चयो – सेक्खा मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति,

चेतोपरियजाणेन अपचयगामिचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति, अपचयगामी खन्या चेतोपरियजाणस्स, पुन्नेनिवासानुस्सितिजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 15 आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरहा मग्गा वृट्ठहित्वा मग्गं पच्चवेत्रस्वति, चेतोपरियत्राणेन अपचयगामिचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति, अपचय-गामी खन्या चेतोपरियजाणस्स, पुठ्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंस-जाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

४८. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरहा फलं पच्चवेक्खति,
निब्बानं पच्चवेक्खति, निब्बानं फलस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन
पच्चयो। अरहा चक्खु अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सिति,
सोतं ... पे० ... वस्थुं ... नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धे अनिच्चतो
दुक्खतो अनत्ततो विपस्सिति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सिति, दिब्बाय
धामिचत्तसमाङ्गस्स चित्तं जानाति, आकासानञ्चयगामिनापचयगामिचत्तसमाङ्गस्स चित्तं जानाति, आकासानञ्चयतनिकिरिय
विञ्जाणञ्चायतनिकिरियस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्चज्ञायतनिकिरियं नेवसञ्जानासञ्जायतनिकिरियस्स ... पे० ... रूपायतनं
चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोड्डब्बायतनं कायविञ्जाणस्स .. पे० ...
नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धा इद्विबच्चाणस्स, केवोपिरयजाणस्स .. वे० ...

पुञ्चेनिवासानुस्सतिआणस्स, अनागतंसआणस्स आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगागि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं मग्गस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३)

## अधिपतिपच्चयो

४९. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चये — आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-धिपति — दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, पुश्चे मुचिण्णानि गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, भाना बुद्दहिता भानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, आचयगामी बन्धे गर्छ कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गर्छ कत्वा रागो उप्पज्जति, दिद्वि उप्पज्जति। सहजाताधिपति — आचयगामि अधिपति सम्पयुक्तकानं अ सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

१. जानाति – सी०, स्या०। २. समृदाविज्यानि – सी०, स्या०। प०२ – ३५

ं आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – आचयगामि अधिपति चित्तसमद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स अधिपतिपःच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति — आचयगामि अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

५०. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्त धम्मस्स अघिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अपचयगामि अघिपति सम्प-10 युक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा मग्गा बुट्टहित्थ। मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। (२)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 15 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरहा मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्रु कत्वा पच्चवेबस्रति। सहजाताधिपति – अपचयगामि अधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय
थ गामिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति —

अपचयगामि अधिपति सम्ययुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं

अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

५१. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, 26 सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरहा फल गरुं कत्वा पच्च-वेक्खति, निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, निब्बानं फलस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – नेवाचयगामिनापचयगामि

१. बाचयगामि - सी०, स्था०।

अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मो आचयगामिस्स घम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाघिपति – सेक्खा फळं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित्ति, निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित्ति, निब्बानं गोत्रभुस्स, व वोदानस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। चक्खुं गरुं कत्वा अस्सादेति ... पे० ... वत्युं ... नेवाचयगामिनापचयगामी खन्ये गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं मग्गस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अनन्तरपच्चयो

५२. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा आचयगामी खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं आचयगामीनं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स' धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – गोत्रभुस्स मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – आचयगामी खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन 20 पच्चयो । सेक्खानं अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनकुसलं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (३)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – मग्गो फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१) 26

नेवाचयशामिनापचयगामि घम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवाचयगामि-

१. जाचववामिस्स - सी०, स्था ।

नापचयगामी सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं नेवाचयगामिनापचयगामीनं सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । भवञ्जं आवज्जनाय , किरियं बुद्वानस्स, अरहतो अनुलोमं फल्समापत्तिया, निरोधा बुद्वहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनिकरियं फल्समापत्तिया अनन्तरपच्चयेन 

6. पच्चयो (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – आवज्जना आचयगामीनं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

#### समनन्तरपच्चयादि

५३. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स समनत्तर
10 पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (अनन्तरसिदसं। महजातपच्चयेन पटिच्चबारे सहजातवारसिदसां नव पञ्हा। अञ्जमञ्जपच्चये पिटच्चवारे
अञ्जमञ्जसिदसं तीणि। निस्सयपच्चये पच्चयवारे निस्सयबारसिदसं। चत्तारि पि हि विसुं घटना निर्व। तेरस पञ्हा)।

## उपनिस्सयपच्चयो

५४. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपितस्सय
15 पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप
तिस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – आयचगामि सद्धं उपिनस्साय

दानं देति, सीलं ... पे० ... उपोधयकम्मं ... पे० ... भानं ... पे० ...

विपस्सनं ... पे० ... अभिञ्जं ते० ... समापित उप्पादेति, मानं जप्पेति,

दिद्वि गण्हाति, आचयगामि सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं देशे मोहं मानं

20 दिद्वि पख्यां उपिनस्साय दानं देति। सीलं ... पे० ... उपोसयकम्मं

... पे० ... भानं ... पे० ... विपस्सां ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समा
पत्ति ... पे० ... पाणं हनति ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समा
पत्ति ... पे० ... पाणं हनति ... पे० ... सङ्खं भिन्दति। आचयगामि सद्धाः

... पे० ... पञ्जा, रागो ... पे० ... पत्थनाः आचयगामिया सद्धाः

... पे० ... पञ्जा, रागस्स ... पे० ... पत्थनाः उपिनस्सय
23 पच्चयो। पठमस्स भानस्स परिकम्मं पठमस्स भानस्स उपिनस्सय-

१-१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि । २ सहजातसदिसा – स्था०, एवमुपरि पि ।

पञ्चयेन पञ्चयो। नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमं भ्रानं दुतियस्स भ्रानस्स ... पे० ... ब्राकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स घम्मस्स उपनिस्सय- व पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ० ... । पकतू-पनिस्सयो – पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्म मग्गस्स ... पे ० ... चतुत्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 10 उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो । पेक. । पकतूपितस्सयो – आचयगामि सद्धं उपितस्साय अत्तानं आतापित पितापित परियिष्टिमूलकं दुक्खं पञ्चनुभौति। आचयगामि सिलं ... पेक. ... पर्वः , रागे ... पेक. ... पर्वः उपितस्साय अत्तानं आतापित परितापित परियिष्टिमूलकं दुक्खं पञ्चनुभौति। आचयगामि 15 आतापित परितापित परियिष्टिमूलकं दुक्खं पञ्चनुभौति। आचयगामि 15 सद्धा ... पेक. ... पर्वः , रागो ... पेक. ... पर्वः , स्वस्स, स्वस्स, कायिकस्स दुक्खस्स फलस्मापितया उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। कुसलाकुसलं कम्मं विपाकस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

५५. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स ॥ ...पे० ... तितयो मग्गो चतुत्यस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपनवगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपनिस्सयो – सेक्खा मग्गं उपनिस्साय अनुष्पन्नं कुसलसभापितः ध्व उप्पादिन्ति, उप्पन्नं समापञ्जन्ति, सङ्क्षारे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, मग्गो सेक्खानं अत्यप्पटिसम्भिदाय' ... पे० ... पटिमान-प्यटिसम्भिदाय' ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

B. 265

१. परिविद्धितमूलमं – सी०, एवयुपरि पि। २. समापत्ति – सी०, स्था०। ३. अरबपटिसम्भिदाय – स्था०। ४. पटिमाणपटिसम्भिदायं – स्था०।

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... ये० ... । पकतूपनिस्सयो – अरहा' मग्गं उपनिस्साय अनुप्पन्नं किरियसमार्पात उप्पादित, उप्पन्नं समापज्जति ... पे० ... ठाना
गिरानकोसत्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। मग्गो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

५६. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सथपच्चयेन पच्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो,
अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – कायिकं

ग्वं उपनिस्साय अत्तानं आतापेति परितापेति परियिष्ट्रमूलकं दुक्खं
पच्चनुभोति । कायिकं दुक्खं, उत्, भोजनं, सेनामनं उपनिस्साय
अत्तानं आतापेति परितापेति ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं,
उत्, भोजनं, सेनामनं कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स दुक्खस्स फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । अन्हा कायिकं सुखं उप
विनस्साय अनुष्पन्नं किरियममापत्ति उष्पादेति ... पे० ... विपस्सति ।

कायिकं दुक्खं, उत्, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय ...पे० ...
विवस्सति । (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्त्रयपच्ययेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्त्रयो, अनन्तरूपनिस्त्रयो, अन्तर्राम्भयोन पकृपनिस्त्रयो । पे । । पकृप्पनिस्त्रयो – कायिकं सुष्कं उपनिस्त्राय दानं देति ... पे ० ... समापति उपादिति, पाण हृनति ... पे ० ... सङ्क्षं भिन्दित । कायिकं दुन्खं, उत्ं, भो अनं, सेनासनं उपनिस्ताय दानं देति ... पे ० ... सङ्क्षं भिन्दित । कायिकं सुर्खं ... पे ० ... सेनासनं आचय-गामिया सद्धाय ... पे ० ... पञ्चाय, रागस्त्र ... पे ० ... पत्थनाय उपनिस्त्राय प्रदे ० ... पञ्चाय, रागस्त्र ... पे ० ... पत्थनाय उपनिस्त्राय प्रच्चयो । (२)

नेवानवगामिनापचयगामि घम्मो अपचयगामिस्स घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे०...। पकतूपनिस्सयो – कायिकं सुखं उपनिस्साय मृगां उप्पादेति ।

१. अरहत्त – सी०।

कायिकं दुक्खं ... पे॰ ... सेनासनं उपनिस्साय मम्मं उप्पादिति, कायिकं सुस्तं, कायिकं दुक्खं ... पे॰ ... सेनासनं मम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

## पुरेजातपञ्चयो

५७. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्यु- ६
पुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – अरहा चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं अनिच्चतो
दुक्कतो अनत्ततो विपस्सति, दिब्बेन चक्क्ष्वा रूपं पस्सति, दिब्बाय
सोतधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्क्ष्विञ्जाणस्स... पे० ... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं –
चक्क्षायतनं चक्क्ष्विञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स
... पे० ... वत्यु नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्यानं पुरेजातपच्चयेन
पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – सेक्खा वा पुथुज्जना वा चक्खुं .. पे० .. वत्युं अनिच्चतो 16 दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति। वत्युपुरेजातं – वत्यु आचयगामीनं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स २० पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – वत्यु अपचयगामीनं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

### **पच्छाजातपच्चयो**

५८ आचयगामि घम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता आचयगामी खन्धा पुरे-जातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामित्स धम्मस्स

पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अपचयगामी सन्धा पुरे-जातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 267

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेवाचयगामिना-5 पचयगामी सन्धापुरेजानस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो।

### आसेवनपच्चयो

५९. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्म धम्मस्म आसेवन-पच्चयेन पच्चयो -पुरिमा पुरिमा आचयगामी खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं आचयगामीनं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रमस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि' धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा नेवाचयगामि-।ऽ नापचयगामी खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

६०. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - आचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका । सहजाता - आचयगामि चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपान कम्मपच्चयेन पच्चयो। नाना-खणिका - आचयगामि चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

१. आचयगामी - सी०, स्या०। २. अपचयगामि - सी०, स्था०।

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो-आचयगामि चेतना सम्पयुत-कानं सन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

६१. अपचयगामि घम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अपचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन व पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अपचय-गामि चेतना चित्तसमुट्टानानं रूपानं कम्मपच्चयेन' पच्चयो। नानाखणिका – अपचयगामि चेतना विपाकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अपचयगामि चेतना सम्प-युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स 16 धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्थानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्थानं करमापच्यगामिनापचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्थानं करता च रूपानं कम्मपच्ययेन पच्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

६२. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय- अ गामिस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको नेवाचयगामि-नापचयगामि एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्युस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आहारपच्चयाहि

६३. आचयगामि घम्मो आचयगामिस्स घम्मस्स आहार-

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्वि।

पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, ममापच्चयेन पच्चयो, सम्पय्तपच्चयेन पच्चयो।

## विष्पयुत्तपच्चयो

६४. आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजात, पच्छाजातं। सहजाता – आचय-ग्रामी खन्धा चित्तसमुट्टानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – आचयगामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुन-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अपचय-ग्रामी खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अपचयगामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजातं नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षकणे नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या कटत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वृद्यस्त विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वृद्यस्त विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वृद्यस्त विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वृद्यजातं – वक्खायतनं चक्खुविज्ञाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायश्व विज्ञाणस्स ... पे० ... वत्यु नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्यानं विष्युत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ... पे० ... । (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्थु आचयगामीनं खन्धानं 25 विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अपचयगामीनं स्नन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 269

### अस्थियक्तयादि

६५. आचयगामि घम्मो आचयगामिस्स घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – आचयगामि एको खन्धो तिष्णन्न खन्धानं ... पे० ...। (१)

आचयनामि धम्मो नेवाचयनामिनापचयनामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – आचयनामी खन्धा चित्तसमुट्टानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा- ज्जाता – आचयनामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – आचयगामि एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन 10 पच्चयो ... पे o ... द्वे खन्धा ... पे o ... । (३)

अपचयगामि धम्मो ... तीणि (आचयगामिनयेन कातःबं)।

६६ नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिना-पचयगामिस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, परेजातं. पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवाचयगामिनापचयगामि 16 एको खन्धो तिण्णेन्नं खन्धानं चित्तसमद्भानानं च रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्थस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। वत्थ खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। एकं महाभूतं ...पे ० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उत्समुद्रानं, असञ्ज-सत्तानं ... पे० ...। पूरे जातं - अरहा चक्खं ... पे० ... वत्थं अनिच्चती 20 दुक्सतो अनत्ततो विपस्सति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिन्बाय सीतघातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चनखुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्य ... पे० ... चक्लायतनं चक्लुविञ्जाणस्य ... पे o ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे o ... वत्य नेवाचयगामि नापचयगामीनं खन्धानं अत्थिपचचयोन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवा- 25 चयगामिनापचयगामी खन्वा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स ...पे० ... रूपजीव-तिन्द्रियं कटलारूपानं ... पे० ...। (१)

B. 270

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – सेनखा वा पुषुज्जना वा चन्नसुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपरसन्ति, अस्धादेन्ति अमिनन्दन्ति; तं आरब्ध रागो...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति, सोतं ...पे०... वत्युं अनिच्चतो ...पे०... विपरसन्ति, अस्सादेन्ति अमिनन्दन्ति; तं आरब्ध रागो...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति, दिब्बेन चन्नसुना रूपं पस्सति, दिव्वाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, वत्यु आचयगामीनं सन्धानं अस्थि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स 10 अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु अपचयगामीनं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 271

६७. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा आचयगामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – आचयगामि एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पेठ ... द्वे खन्धा ... पेठ ...। (१)

आचयगामि च नेबाचयगामिनापचयगामि च धम्मा नेबा-चयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – आचयगामी खन्धा च महा-भूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता <sup>20</sup> – आचयगामी खन्धा च कवळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – आचयगामी खन्धा च रूप-जीवितिन्द्रियं च कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मा अपचय-गामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो (हे कातब्बा दस्सितनयेन), 25 तिस्थपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

६८. हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया दस, अनन्तरे छ, समनन्तरे छ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, बासेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भागे सत्त, मम्ये सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अल्यिया तेरस, नित्यिया छ, विगते छ, अविगते तेरस।

अनुलोमं ।

## पच्चनीयुद्धारी

६९ आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मण- क पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 272

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 10 आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

७०. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स सहजात- 15 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

ः अपचयगामि घम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स सहुजातपुच्चयेतः पच्चयो। (४)

७१. नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मो नेवाचयगामिनापचय-ग्रामिस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन २० : पञ्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपच्चयेन पञ्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रिसपच्चयेन पच्चयो।(१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

७२. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा आचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा नेवाचय-गामिनापचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

अपवयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा अपचय-गामिस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

अपनयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा नेवाचय-गामिनापचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । (२)

### २. पच्चयपच्चनीयं

# सबं

७३. नहेतुया पन्नरस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते एकादस, नअञ्ज्ञमञ्जे एकादस, निस्सये एकादस, नउपनिस्सये चुहुस, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते पन्नरस, जनसिसने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्काने नमग्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते एकादस, निवप्युत्ते नव, नोअत्थिया नव, नोनित्थया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते नव (एवं गणेतक्वं)।

पञ्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुडुक

७४. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते

B. 273

नपञ्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नमम्मे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्ययुत्ते तीणि, नोनित्थया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पञ्चयपञ्चनीयानुकोमं

#### नहेपुडुक

७५. नहेतुपच्चया आरम्भणे सत्त, अधिपतिया दस, अनन्तरे छ, समनन्तरे छ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, अ उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये भाने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्यया छ, विगते छ, अविगते तेरस (एवं गणेतस्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पञ्हावारो । आचयगामित्तिकं निद्वितं ।

B. 274

## ११. सेक्खतिकं

- ६ १. पटिच्चवारो
  - १. पण्यमानलोमं
  - (१) विशङ्गी

## हेतूपच्चयो

2. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्परजित हेत्-R. 275 पच्चया - सेक्खं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था ...पे०... द्वे खत्थे ...पे०...। (१)

> सेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खों धम्मो उपपज्जित हेतू-पच्चया – सेक्बे, खन्धे पटिच्च चित्तसमट्रानं रूपं। (२)

सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खे च धम्मा उप्परजन्त हेतुपच्चया - सेक्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्त-समदानं च रूपं .. पे०... द्वे खन्धे .पे०.. । (३)

२. असेक्लं धम्मं पटिच्च असेक्लो धम्मो उप्पज्जति हेतू-10 पच्चया - असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो' खन्धा'...पे०...। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जिति हेत्पच्चया - असेक्खे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा . पे ० ... असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं 15 च रूपं ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ... । (३)

३. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेत्पच्चया - नेयसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमद्रानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे

१. सेखं - सी o, एवमुपरि पि । २. नेवसेक्कानासेक्को - स्थाo, एवमुपरि पि । ३-३. सी०, स्था० पोत्थकेस नित्थ।

15

...पे०... खन्धे पटिच्च वत्थुं, वत्थं पटिच्च खन्धा, एकं महाभृतं पटिच्च तयो महाभता ...पे०... दे महाभते पटिच्च दे महाभता. महाभते पटिच्य चित्तसमदानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। (१)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धरमं पटिच्च नेवसेक्खना-सेक्खो धम्मो उप्परजीत हेतपच्चया - सेक्खे खन्धे च महाभते च क पटिच्च चित्तसमदानं रूपं। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-सेक्खो धम्मो उपपन्जति हेतूपच्चया - असेक्खे खन्धे च महाभते च पटिच्च चित्तसमद्वानं रूपं। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

४. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जति आरम्मण- 10 पच्चया, अधिपतिपच्चया (पटिसन्धि नत्थि), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया (सन्बे महाभूता कातन्बा), अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, प्रेजात-पच्चया, आसेवनपच्चया - सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा .. पे .. दे खन्धे .. पे ...

नेवसेक्बनासेक्बं धरमं पटिच्च नेवसेक्बनासेक्बो धरमो उप्पज्जित आसेवनपञ्चया - नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... दे खन्धे...पे०...कम्मपच्चया. विपाकपच्चया - विपाकं सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे...पे०... (तीणि, परिपुण्णं)।

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो उपपञ्जति विपाक-पच्चया - असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च ... तीणि।

नेबमेक्कनामेक्कं धम्मं पटिच्च नेबसेक्कनासेक्को धम्मो उप्परजित विपाकपच्चया - विपाकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमद्रानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे...पे०... 25 पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्धे पटिच्च वत्य, बत्यं पटिच्च खन्धा, एकं महाभतं...पे०...। (१)

संक्षं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-संक्षो धम्मो उप्पञ्जति विपाकपच्चया – विपाके सेक्खे खन्धे च महामृते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना- क्सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति विपाकपच्चया – असेक्खे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

## आहारपच्चयादि

५. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उपपञ्जित आहार-पच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयूत्तपच्चया, विष्पयुत्तपच्चया, अस्थिपच्चया, नस्थिपच्चया, विगतपच्चया, 10 अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

६. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे नव, विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते नव (एवं गणेतःवं)।

अनुलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विश्रङ्गो नहेतुपच्चयो

७. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पिटच्च नेवसेक्खनासेक्खो घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहंतुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्यं पिटच्च तथो खन्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्ये ...पे०... अहेतुकपिट- कित्या सन्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्ये ...पे०... अहेतुकपिट- कित्या सन्या सन्या एकं महासूतं...पे०... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं असञ्जसत्तानं

एकं महाभूतं ...पे०... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्भणपञ्चयो

 ८. सेक्खं धम्मं पिटच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – सेक्खं खन्धे पिटच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित । नआरम्मणपञ्चया – असेक्खं खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नजारम्मणपच्चया – नेवसेक्बनासेक्खे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं ...पं०... पटिसच्चिक्खणे ...पं०... खन्धे पटिच्च बत्थु ...पं०... एकं महाभतं...पं०...असञ्जसत्तानं...पं०...। (१)

सेनल च नेवसेन्स्तनासेनल च धम्मं पटिच्च नेवसेन्स्तना-सेन्स्तो धम्मो सुरपुरुवित नआरम्मणपञ्चया – सेन्स्ते खन्चे च महाभूते च पटिच्च चित्तसीन्द्रम् रूपं। (१)

असेक्खं च नेवसिक्यासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-सेक्खो धम्मो उपपञ्जति क्यारम्मणपच्चया – असेक्वे खन्धे च 15 महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्राजं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

 सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधिपित-पच्चया – सेक्खे खन्धे पटिच्च सेक्खो अधिपित। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – असेक्खे खन्धे पटिच्च असेक्खो अधिपति। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं वम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्यज्जति नअधिपतिपच्चया (परिपुण्णं, पटिसन्धि पि महाभूता पि सब्बे), नअनन्तरपञ्जया, नसमनन्तरपञ्चया, नअञ्जमञ्ज-पञ्चया, नउपनिस्सयपञ्चया, नपुरेजातपञ्चया... सत्त (कुसल-िक्सदिसा), नपञ्छाजातपञ्चया...वे०... नआसेवनपञ्चया —विपाकं अस्मेस्सं एकं स्रन्धं पटिच्च तयो सन्धा ...पे०... दे सन्धे ...पे०...। (१)

१०. सेक्स धम्मं पटिच्च नेवसेक्सनासेक्सो धम्मो उप्पज्जिति नआसेवनपच्चया – सेक्से सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

.सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपच्चया – विधाकं सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो ह खन्या चित्तसमद्वानं च रूपं, हे खन्ये...पे०...। (३)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो... तीणि।

नेवसेक्खनासेक्खं घम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्परजति नआसेवनपच्चया, नेवसेक्खनासेक्खं (एकं, परिपुण्णं, सेक्खं च, नेवसेक्खनासेक्खं च, घटना परिपुण्णा, द्वेपि कातत्वा। 10 नव), नकम्मपच्चया – सेक्खे खन्धे पटिच्च सेक्खा चेतना।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खे खन्धे पटिच्च नेवसेक्ख-नासेक्खा चेतना; बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उनुसमुट्ठानं, एकं महाभूतं..पेo...।

#### नविपाकपच्चयो

 ११. सक्खं धम्मं पिटच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति निविपाक-पच्चया – सेक्खं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा...पे०...। (१)

सेक्लं धम्मं पटिच्च नेवसेक्लनासेक्लो धम्मो उप्पज्जिति निवपाकपच्चया – सेक्ले लन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्बो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा 20 उप्परजन्ति नविपाकपच्चया – सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पंo...। (३)

१२. नेवसेक्खनासेक्खं घम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उष्पज्जति नविपाकपच्चगा (परिपुण्णं, पटिसन्धि नरिय)।

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-अ सेक्खो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्च्या – सेक्खे खन्धे च महासूर्ते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (१)

## नआहारपच्चयादि

१३. नवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नआहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमस्यपच्चया।

## नसम्पय्तपञ्चयो

१४. सेक्लं धम्मं पटिच्च नेवयेवधनासेक्लो धम्मो उप्पज्जित नसम्पय्तपच्चया ...पे०... (नआरम्मणपच्चयमदिसं)।

## नविप्पयुत्तपच्चयादि

१५. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नविष्पयुत्त-पच्चया – अरूपे सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो उप्पज्जित नविष्प-यत्तपच्चया – अरूपे असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ..पे०...। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं ध+मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो १० उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च नयो खन्धा .. पे०... बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उनुसमृद्वानं, असञ्जसत्तानं ...पे०... नोनिथिपच्चया, नोविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

१६. नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया तीणि, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 15 सत्त, नपञ्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे द्वे, निवपाके पञ्च, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नक्षाने एकं, नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविषाते पञ्च (एवं गणेतःबं)।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुदुकं

१७. हेतुपच्चया नआरम्भणे पञ्च, नअधिपतिथा तीणि, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते २०

सत्त, नपच्छाजाते नआसेवने नव, नर्कम्मे हे, निवपाके पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, नोनस्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतःबं)।

- अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## नहेतुदुकं

> पच्चनीयानुलोमं। पटिच्चवारो।

# २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

६३. पच्चयवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गो

## हेतुपच्चयो

१९. सेक्स धम्मं पच्चशा सेक्स्नो धम्मो उप्पञ्जति हेतु-10 पच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिसं)।

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिसं)।

२०. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया (परिपुण्णं), महाभूते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं ४६ कटतारूपं उपादारूपं, बत्थुं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्थि।

· नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया – वत्युं पच्चया सेक्खा खन्धा। (२)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया - वत्थुं पच्चया असेक्खा खन्धा। (३)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो क B. 282 च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया — वत्थुं पच्चया सेक्खा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (४)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जिन्त हेनुपच्चया — वत्थुं पच्चया असेक्खा खन्धा, महामृते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (५)

२१. सेक्खं च नेबसेक्खनासेक्खं च धर्म पच्चया सेक्खों धर्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – सेक्खं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा..पे०...द्वे खन्धा । (१)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पञ्जित हेनुपच्चया – सेक्खे खन्धे च महाभूते च पच्चया 15 चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – सेक्खं एकं खन्धं च बत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा । सेक्खे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (३)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया ... तीणि (सेक्खसदिसा)।

### आरम्मणपच्चयो

२२. सेक्खं घम्मं पच्चया सेक्खो घम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया... एकं।

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो ... एकं।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया... एकं, वत्युं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा

१. सन्धे - सी०, स्था०; एवम्परि पि।

20

95

खन्धा, चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पञ्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपञ्चया – वत्थ पञ्चया सेक्खा खन्धा। (२)

B. 283 क नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित् आरम्मणपच्चया – वत्यं पच्चया असेक्खा खन्धा। (३)

> सेक्लं च नेत्रसेक्षतासेक्लं च धम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – सेक्लं एकं लन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो लन्धा ..पे०... हे लन्था। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पञ्चया असेक्खो धम्मो उपपञ्जित आरम्मणपञ्चया – असेक्खं एकं खन्धं च वत्थुं च पञ्चया तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा। (१)

#### अधिपतिपच्चयादि

२३. सेक्बं धम्मं पच्चया सेक्बो धम्मो उपपज्जीत अधिपति-पच्चया, अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अञ्जमञ्ज-15 पच्चया, निस्मयपच्चया, उपनिस्मयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेबन-पच्चया – सेक्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे० . ।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उपपञ्जीन आसेवनपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पच्चया ...पे०... वत्थुं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति आसेवनपच्चया – वत्थु पच्चया सेक्खा खन्धा। (२)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मी उप्पज्जति आसेवनपच्चया – सेक्खं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा...पे०...दे खन्धा। (१)

#### कम्मपञ्चयादि

२४. सेक्खं घम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया – विपाकं सेक्खं एकं खन्धं...पे०...आहार- पच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मम्मपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्थपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

### (२) सङ्ख्या सक्

२५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्तरस, अनन्तरे सत, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, विससये सत्तरस, उपनिस्थये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने चतारि, कम्मे सत्तरस, विपाके सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये झाने मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्तरस, विष्या सत्तरस, निष्या सत्तर, विष्या सत्तर, निष्या सत्त, विषया सत्तर (एवं गणेतव्व)।

अनलोमं ।

### २. पण्डयपण्डानीयं

# (१) विभक्तो नहेतुपच्चयो

२६. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो 10 धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खत्यं पच्चया तयो खत्या चित्तसमुद्धानं च रूपं...पे०...द्वे खत्या। अहेतुकंपटिसन्धिक्खणं ...पे० ... खत्ये पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खत्या, एकं महामूतं पच्चया ...पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उतुसमुद्धानं, असङ्असतानं ...पे० ... बच्चायतनं पच्चया बक्त्विक्ञणणं 15 ...पे० ... कायायायतनं पच्चया अहेतुका नेवसेक्खनासेक्खा खत्या, विचिक्तिक्छासहगतं उद्वच्चसहगतं खत्ये चच्चया वत्यं पच्चया अहेतुका नेवसेक्खनासेक्खा खत्या, विचिक्तिक्छासहगतो उद्वच्चसहगते खत्ये च चच्चया विचिक्तिक्छासहगतो उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

### नआरम्मणपच्चयादि

२७. सेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया ...पे०...। (१)

सेक्खं घम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – सेक्खे खन्धे पच्चया सेक्खो अधिपति। (१)

40 3-36

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – असेक्खे सन्धे पच्चया असेक्खो अधिपति। (१)

नेवसेक्सनासेक्सं धम्मं पच्चया नेवसेक्सनासेक्सो धम्मो उपपज्जित नअधिपतिपच्चया (परिपुण्णं) असञ्जसत्तानं ... पे० ... 5 वक्सायतनं ...पे० ... वत्थं पच्चया नेवसेक्सनासेक्सां सन्धाः। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – वत्थं पच्चया सेक्खो अधिपति। (२)

नेवसेक्बनासेक्बं धम्मं पच्चया असेक्बो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – वत्थु पच्चया असेक्बो अधिपति। (३)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति नअघिपतिपच्चया – सेक्खे खन्धे च वत्थुं च पच्चया सेक्खो अधिपति। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पण्जात नअधिपतिपच्चया – असेक्खे खन्धे च वत्थु च 15 पच्चया असेक्खो अधिपति। (१)

#### नअनन्तरपच्चयादि

२८. सेक्सं धम्मं पच्चया नेवसेक्सनासेक्स्तो धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज्ञपच्चया, नउप-निस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया (सत्त), नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया सेक्स्त्रे खन्धे पच्चया सेक्स्ता ॐ चेतना।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खं खन्धे पच्चया नेवसेक्ख-नासेक्खा चेतना, बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं...पे०... बत्युं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा चेतना। (१)

वेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया सेक्खा चेतना। (२)

१. नेवसेखानासेखो – सी०; नेवसेक्खानासेक्खो – स्था०। २. अधिपति – सी०, स्था०।

सेक्स च नेवसेक्सनामेक्स च घम्म पञ्चया सेक्सो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपञ्चया – सेक्से खन्धे च वत्यु च पञ्चया सेक्सा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयो

२९ सेक्खं घम्म पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नविपाकपच्चया (सेक्खमूलके तीणि)।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (नेवसेक्खनासेक्खमलके तीणि)।

सेक्लं च नेवसेक्लनासेक्लं च घम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सेक्लघटनेसु तीणि)।

### नआहारपच्चयादि

३०. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्को १० धम्मो उप्पञ्जीत नआहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमग्गपच्चया, नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्ययुत्तपच्चया, नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया ... पे० ... ।

# (२) सङ्ख्या

#### चुक

३१. नहेतुया एकं, नआरम्मणं पञ्च, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपिनस्सये 15 पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे चत्तारि, निवपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमम्मे एकं, नसस्पयुत्ते पञ्च, निवप्या पञ्च, नीविगते पञ्च (एवं गणेतज्ब)।

'पच्चतीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुडुकं

३२. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया सत्त, २० नअनन्तरे नसमनन्तरे नजञ्जमञ्जी नजपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते ः в. 267 सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे चत्तारि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

३३. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे इ. सहजाते अञ्जमञ्जे एकं ... पे० ... अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)। पच्चनीयानुलोमं। पच्चयवारो।

### § ४. निस्सयवारो

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

६५. संसद्वारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभक्तो

# हेतुपच्चयो

३४. सेक्सं धम्मं संसद्घो सेक्सो धम्मो उप्पज्जति हेतु-पच्चया – सेक्सं एकं खन्धं संपद्घा तथो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

असेक्लं धम्मं संसद्घो असेक्लो धम्मो उप्पज्जित हेतुप<del>च्च</del>या— असेक्लं एकं सन्धं संसद्घा तयो सन्धा...पे०...दे सन्धे...पे०...। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं संसद्दी नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – नेवसेक्खनासक्खं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा...पे०... डे खन्धे ...पे०...पटिसन्धिक्खणं ...पे०...। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

15. 288 15 ३५. सेक्खं घम्मं संसद्वी सेक्खो धम्मो उप्पञ्जित

आरम्मणपञ्चया, अधिपतिभच्चया ... पे० .... पुरेजातपञ्चया, आसेवन-पञ्चया (द्वे कातब्बा) ... पे० ... अविगतपञ्चया।

### (२) सङ्ख्या

३६ हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अघिपतिया तीणि, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे तीणि ...पे० ... अविगते तीणि ७ (एवं गणेतव्वं)।

अनलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

### (१) विमङ्गो

# नहेतुपच्चयो

३७. नवसेक्खनासेक्खं घम्मं संसद्घो नेवसेक्खनासेक्खो घम्मो उप्पच्चित नहेनुपच्चया – अहेनुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे o... द्वें खन्धे ...पे o... अहेनुकंपटिसन्धिक्खणे ...पे o... विचि-किच्छासहगते उद्घच्चसहगते खन्धे संसद्दो विचिकिच्छासहगतो 10 उद्घच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नअधिपतिपच्चयो

३८. सेक्खं धम्मं संसट्ठो सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधि-पतिपच्चया – सेक्खे खन्धे संसट्ठो सेक्खो अधिपति। (१)

असेक्लं धम्मं संसद्दो असेक्लो धम्मो उप्पज्जति नअधि-पतिपच्चया – असेक्ले खन्धे संसद्दो असेक्लो अधिपति। (१) 15

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं संसद्घो नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (परिपुष्णं, एकं)।

# नपुरेजातपच्चयादि

३९. सेन्ख धम्म संसद्वी सेन्छो अम्मो उप्पज्जित नपुरेजात-पच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नआसेननपच्चया, नकम्मपच्चया (हे कातब्बा), नविपाकपच्चया (द्वे कातब्बा), नझानपच्चया, नसम्प-पच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया ...पे०...।

### (२) सङ्ख्या

४०. नहेतुया एकं, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे द्वे, निवपाके द्वे, नझाने ७ एकं, नमग्गे एकं, निवप्ययुने तीणि (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं

४१. हतुपच्चया नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते नआसेवने तीणि, नकम्मे हे, नविषाके हे, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पञ्चयपञ्चनीयानुलोमं

४२. नहेनुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे 10 सहजाते अञ्जमञ्जे निस्मये उपनिस्मये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सम्पय्ने विष्पय्ने अत्थिया नस्थिया विगते अविगते एकं (एवं गणैतस्त्र्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संसद्भवारो ।

### § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्घवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो हेतुपच्चयो

ं ४३. सेक्सो धम्मो सेक्सस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन अ पच्चयो – सेक्सा हेतू सम्पयुत्तकानं सन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१)

15

सेक्बो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - संक्ला हेतु चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्को धम्मो सेक्कस्स च नेवसेक्क्वनासेक्कस्स च धम्मस्स हेत्पच्चयेन पच्चयो - सेक्बा हेत सम्पयत्तकानं खन्धानं चित्तसमद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स (तीणि)।

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स हेतूपच्चयेन पच्चयो - नेवसेक्खनासेक्खा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेत्पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

### थारसम्बद्धन्त्रयो

४४. सेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स आरम्मण- 10 पच्चयेन पच्चयो - अरिया मग्गा बद्रहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, सेक्खं फलं पच्चवेक्खन्ति, चेतोपरियञाणेन सेक्खचित्तसमिद्धस्स चित्तं जानन्ति, सेक्खा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासा-नुस्सतिजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरहा असेक्खं फलं पच्चवेक्खति, चेतोपरिय-<u>जाणेन असेक्लचित्तसमङ्क्रिस्स चित्तं जानाति, असेक्ला खन्धा</u> चेतोपरियजाणस्स. पृथ्वेनिवासानस्सतिजाणस्स. अनागतंसजाणस्स. आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

४५. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पृत्वे सुचिण्णानि ...पे०... झाना बट्टहित्वा झानं पच्चवेक्खति, अरिया निब्बानं पच्चवेक्खन्ति, निब्बानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 26 पच्चयो। अरिया पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पृत्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति, चक्कुं अनिच्चतो दक्खतो अनुततो विपस्सन्ति, अस्मादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरब्भ

रागो उप्यज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्यज्जित, सोतं ... पे० ... वत्युं नेवसेन्छनासेन्छ खन्धे अनिच्चतो दुन्छतो अनस्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति ... पे० ... दोमनस्सं उप्यज्जिति, दिव्बेन चन्न्छुना रूपं पस्सिति, दिव्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाित, चेतोपिरयजाणेन नेवसेन्छनासेन्छन्ति स्वाय सोतधातुया सद्दं सुणाित, चेतोपिरयजाणेन नेवसेन्छनासेन्छन्ति स्वाय्यतने विज्ञाणञ्चायतनस्स ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जान्यतनस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। रूपायतनं चन्न्छ्विञ्जाणस्स ... पे० ... मोहञ्जायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... नेवसेनछनासेन्छा खन्या द्विविष्ठजाणस्स, चेतोपिरयजाणस्स, पुञ्चीनवामानुस्सितिजाणस्स, ययाकम्मूपराजाणस्स, अनागतेसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवसेक्वनासेक्वो धम्मो सेक्वस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – निब्बानं मग्गस्स, सेक्वस्स फलस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खरस धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं असेक्खरस फलस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अधिपतिपच्चयो

४६. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजानाधिपति – सेक्खाधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सेक्वो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणा-धिपति – अरिया मग्गा बुद्दृहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, सेक्खं फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति – सेक्खाधि-पति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (२)

सेक्खो धम्मो सेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताघिपति – सेक्खाघिपति सम्ययुक्तकानं खन्धानं चित्तसमृट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 292

१. धयाकम्मुपगवाणस्स – स्था०।

४७. असेक्सो धम्मो असेक्सस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – असेक्साधिपति सम्पयुत्तकानं स्रन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति । – अरहा असेक्सं फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति। सहजाता-धिपति – सेक्साधिपति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – असेक्खाधिपति सम्प- 10 युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो (३)

४८. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं १६ कत्वा पच्चवेक्खति, पुश्चे सुचिष्णानि गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, पुश्चे सुचिष्णानि गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, अरिया निव्वानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, अरिया निव्वानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, अरिया निव्वानं गर्छ कत्वा पच्चये। चक्खुं गर्छ कत्वा अस्मादित अभिनन्दित, तं गर्छ कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति। सोतं ... पे० ... वत्थु अनेवसेक्खनासेक्खे खन्धे गर्छ कत्वा अस्मादित अभिनन्दित, तं गर्छ कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति। सहजाताधिपति – नेवसंक्खनासेक्खाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्ठानानं च रूपानं अधिपतिषच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन अ पञ्चयो। आरम्मणाधिपति – निध्वानं मग्गस्स, सेक्खस्स फलस्स अधि-पतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खरस धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं असेक्खरस फलस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (३)

30

#### अनन्तरपच्चयो

४९. सेक्खो धम्मो सेक्सस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सेक्सा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सेक्सानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। मग्गो सेक्सस्स फलस्स, सेक्सं फलं सेक्सस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

, सेक्खो धम्मो असेक्खस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – । मग्गो असेक्खस्स फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सेक्खो धम्मो नेबसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – सेक्खं फलं बृद्वानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

५०. अमेबखो धम्मो असेक्बस्स धम्मस्म अनन्तरपच्चयेन 10 पच्चयो – पुरिमा पुरिमा असेक्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं असेक्बानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। असेक्बं फलं असेक्बस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – असेक्खं फलं बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

५१. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं ... पे० ... अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, आवज्जना नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवसंक्वनासंक्वो धम्मो संक्वस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, अनुलोमं संक्काय फल-समापत्तिया, निरोधा बृहहन्तस्स नेवसञ्ज्ञानास्ञायतनकुसलं संक्काय फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

B. 194

20

नेवसेक्बनासेक्बो घम्मो असेक्बस्स घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अनुलोमं असेक्बाय फल्समापत्तिया, निरोधा बुद्गहन्तस्स, नेवसञ्जानासञ्जायतनिकिरियं असेक्बाय फल्समापत्तिया अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (३)

१. नेवसञ्जानासञ्जायतनं - सी०,स्था०। २. नेवसञ्जानासञ्जायतनं - सी०,स्था०।

#### समनन्तरपच्चयो

५२. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्सं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो...पे०... (अनन्तरसदिसं, अट्ट पञ्हा)।

### सहजातपच्चयादि

५३. सेनेबो धम्मो सेन्बस्स धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... (पिटच्चवारे सहजातसदिसं, नव पञ्हा), अञ्ज-मञ्जपञ्चयेन पञ्चयो (पिटच्चवारे अञ्जमञ्जसदिसं, तीणि। व निस्सयपञ्चये कुसलनिके निस्सयपञ्चयसदिसं, तेरस पञ्हा)।

### उपनिस्सयपच्चयो

५४. सेन्छो धम्मो सेन्छस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनम्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। दुतियो मग्गो तितयस्स मग्गस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। तितयो 10 मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। मग्गो सेन्छाय फलसमापित्तया उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो... पं०...। पकतूपनिस्सयो – मगो असेक्खाय फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२) 15

सेक्बो धम्मो नेवसेक्बनासेक्बस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्भणूपिनम्वयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो । ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – अरिया मम्मं उपिनस्साय अनुष्पन्नं कुसल-समापाँतां उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापज्ञन्ति, सङ्क्षारे अनिज्वतो । ... पे० ... विपस्सिन्त, मम्मो अरियानं अत्यप्पटिसम्भिदायो ... पे० ... २० पिटभानप्टिसम्भिदायो ... .. ठानाठानकोसल्लस्स उपिनस्स्यपच्चयेन पच्चयो । सेक्बा फलसमापित्तया कायिकस्स सुलस्स उपिनस्स्यपच्ययेन पच्चयो । (३)

B. 295

१. समापत्ति →सी०, स्पा०। २. अत्थपटिसम्मिदाच --सी०, स्था०। ३. पटिमाण-पटिसम्मिदाय --स्था०। ६. ठामाठानकोसकस्स --सी०।

५५. असेक्स्रो धम्मो असेक्सस्य धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। अनन्तरूपनिस्सयो – पुरिमा पुरिमा असेक्स्रा खन्धा पश्चिमानं पञ्चिमानं असेक्सानं खन्धानं ... पे० ... असेक्स्रं फलं असेक्स्रस्य फलस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

असेक्लो धम्मो नेवसेक्लनासेक्लस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ० ... । पकतूपनिस्सयो – असेक्ला फलसमापत्ति कायिकस्स सुलस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

५६. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स 10 उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो ... पे० ... । पकतपनिस्सयो - नेवसेक्खनासेक्खं सद्धं उपनिस्साय दानं देति। सीलं...पे०... उपोसथकम्मं...पे०... भानं ... पें o ... विवस्सनं ... पे o ... अभिञ्जं ... पे o ... समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाति। नेवसेक्खनासेक्खं सीलं...पे०...पञ्जं, 🕫 रागं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं .. पे० ... उतुं, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय दानं देति, सीलं ... पे॰ ... समापत्ति उप्पादेति, पाणं हनति ... पे॰ ... सङ्कां भिन्दति । नेवसेक्खनासेक्खा सद्धा ... पे॰ .. पञ्जा, रागो ... पे॰ ... पत्थना, कायिकं सुखं ... पे॰ ... सेनासनं नेव-सेक्खनासेक्खाय सद्धाय ... पे० .. पञ्जाय, रागस्स ... पे० . . पत्थनाय, कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स द्क्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पठमस्स भानस्स परिकम्मं पठमस्स भानस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्य परिकम्मं नेवसञ्जाना-सञ्जायतनस्स ... पे० ... पठमं भानं दतियस्स भानस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जा-यतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्बनासेक्बो धम्मो सेक्बस्स धम्मस्स उपिनस्यपण्चयोन पण्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे o ... । पकतूपिनस्सयो – पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे o ... चतुर्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुर्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुर्थस्स मग्गस्स उपिनस्मयपच्चयेन पच्चयो । (२) नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खस्य धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पंच्ययो — आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे० ...। पकतूपनिस्सयो — कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, उत्तुं, भोजनं, सेनासनं असेक्खाय फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

## पुरेजातपच्चयो

५७. नेवसंबलनासंक्लो धम्मो नेवसंक्लनासंक्लस्स धम्मस्स ह पुरेजातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन पुरुवातपुक्यमेन प्रवादपुक्षमेन प्रवादपुक्षमान प्

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्य पुरेजातपञ्चयेन 16 पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवसेनखनासेनखो धम्मो असेनखस्स धम्मस्य पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – वत्यु असेनखानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

### पच्छाजातपच्चयो

५८ सेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स पच्छा-जातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता सेक्खा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो -- पच्छाजाता असेक्सा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 26 पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स पञ्छा-जातपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्छाजाता नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा पुरेजातस्स् इमस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### आसेवनपच्चयो

५९. नेबसेक्खनासेक्खो धम्मो नेबसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स 

 आसेबनपुच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा नेबसेक्खनासेक्खा खन्या 
पच्छिमानं पच्छिमानं नेबसेक्खनासेक्खानं खन्यानं आसेबनपुच्चयेन 
पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानंस्स आसेबनपुच्चयेन 
पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मरस आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो - गोत्रभु मगस्स, बोदानं मगस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो (२)।

#### कम्मपच्चयो

६०. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानावणिका। सहजाता - सेक्खा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - सेक्खा चेतना विपाकानं सेक्खानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – सेक्खा चेतना असेक्खानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। सहजाता – सेक्खा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्म-१० पच्चयेन पच्चयो। (३)

सेनखो धम्मो सेन्खरुत च नेवसेन्खनासेन्खरुत च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सेन्खा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

६१. असेक्स्ने घम्मो असेक्सस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन अपच्चयो - असेक्स्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्मानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

15

B 606

असेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – असेक्खा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्स्रो धम्मो असेक्स्रस्य च नेवसेक्स्रनासेक्स्रस्य च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – असेक्स्रा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- अ समुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

६२. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो, नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - नेव-सेक्खनासेक्खा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणं ... पे० ...। नानाखणिका - नेव- 10 सेक्खनासेक्खा चेतना विपाकानं नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### . विपाकपस्त्रयो

६३. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको सेक्खो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे० ... (सेक्ख-मलके तीणि )।

असेक्लो धम्मो असेक्लस्स धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो --असेक्लो एको लन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे० ... (असेक्लम्लके तीणि)।

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो – विपाको नेवसेक्खनासेक्खो एको खन्धो तिष्णाप्तं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्थुस्स विपाक- 20 पच्चयेन पच्चयो। (१)

### आहारपञ्चयावि

६४. सेंक्खो धम्मो सेक्खस्य धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, मग्गपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... ।

### विष्पयुत्तपच्चयो

६५. सेक्स्रो घम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स विष्पयुत्त- 25 3. 200

पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सेक्का खन्या चित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सेक्का खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो (१)।

असेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं (सेक्खसदिसं)।

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स बिष्प-युत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजाता – नेवसेक्खनासेक्खा खन्या चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणं नेवसेक्खनासेक्खा खन्या कटत्तारूपानं विष्प-10 युत्तपच्चयेन पच्चयो। खन्धा बत्युस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। वर्ष्यु खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेतातं – चक्खायतनं चक्खु-चित्रजाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स, वत्यु नेवसेक्ख-नासेक्खानं खन्यानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवसेक्ख-नासेक्खा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्सं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु असेक्खानं खन्धानं विष्पयुत्त-20 पच्चयेन पच्चयो। (३)

### अत्थिपच्चयो

६६. सेक्लो धम्मो सेक्लस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो - सेक्लो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं...पे०...। (१)

सेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्य धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सेक्सा खन्धा चित्तसमु-१९ हानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सेक्सा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्त अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्लो धम्मो सेक्लस्स च नेवसेक्लनासेक्लस्स च धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो-सेक्लो एको लन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्त-

समुद्वानानं व रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे सन्धा ... पे० ... । (३)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो ....प० ... तीणि (सेक्खसदिसं)।

६७. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स व अत्थिपचचयेन पच्चयो - सहजातं, पूरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवसेक्खनासेक्खों एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्थस्स पच्चयो । वत्य खन्धानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो, एकं महाभतं 10 ...पे॰ ... बाहिरं ... पे॰ ... असञ्जसत्तानं ... पे॰ ...। परेजातं – चक्खं अनिच्चतो दक्खतो अनत्ततो विपस्पति, अस्पादेति अभिनन्दति: तं आरब्भ रागो उप्पन्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पन्जित । सोतं ... पे० ... वत्यं अनिच्चतो ... पे० ... विपस्मति, दिव्बेन चक्खना रूपं पस्मति, दिब्बाय सोतधातुवा सहं सणाति, रूपायतनं चक्खविञ्जाणस्स 15 ...पे ० ... फोट्टबायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे ० ... चक्खायतनं चक्ख-विञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्य नेवसेक्ख-नासेक्खानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवसेक्ख-नासेक्खा खन्धा पूरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। रूप- 20 जीवितिन्द्रियं कटतारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो।पुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो।(२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खस्ध' धम्मस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्यु असेक्खानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन 25 पच्चयो।(३)

६८. सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च वम्मा सेक्खरस घम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – सेक्खो एको

१. सेम्बस्स - स्था०।

<sup>40 5-80</sup> 

खन्घो च वत्थु च तिष्णक्षं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्घा ... पे० ... । (१)

सेक्दो च नेवसेक्खनासेक्दो च धम्मा नेवसेक्खनासेक्दस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, धृत्वयं। सहजाता – सेक्दा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सेक्दा खन्धा च कबळी-कारो आहारो च इसस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा-जाता – सेक्दा खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटसारूपानं अस्थि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्लो च नेवसेक्लनासेक्लो च धम्मा असेक्लस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (ह्रे पञ्हा कातब्बा, सेक्लसदिसा)।

### (२) सङ्ख्या

६९. हेतुया सत्त, आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे अट्ट, समनन्तरे अट्ट, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये 16 अट्ट, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे अट्ट, विपाके आहारे इन्द्रिये काने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थया अट्ट, विगते अट्ट, अविगते तेरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### पच्चनीयुद्वारो

७०. सेक्सो धम्मो सेक्सस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

संक्लो धम्मो असेक्लस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(२)

सेक्लो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खरस धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

सेक्खो धम्मो सेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

७१. असेक्खो घम्मो असेक्खंस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 302

असेक्खों घम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

७२. तेवसेक्खनासेक्खा धम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्क्षयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

७३. सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा सेक्खस्स धम्मस्स 16 महजातं, पुरेजातं। (१)

सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा असेक्खस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (१)

असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च घम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स घम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### संस्था

७४. नहेतुया चृद्दस, नआरम्मणे नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे चुद्दस, नसहजाते दस, नअञ्जमञ्जे दस, निनस्तये दस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चुद्दस, नआसेवने अ नकम्मे चुद्दस, नविपाके द्वादस, नआहारे नद्दन्दिये गमानेः नमगो चुहस, नसम्बयुत्ते दस, निबप्ययुत्ते अट्ट, नोबस्थिया अट्ट, नोनित्यया चुहस, नोविगत चुहस, नोअविगते अट्ट (एवं गणेतव्यं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चमानुलोमपच्चनीयं

#### हेत्यक

७५. हेनुपच्चया नआरम्भणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नअन-न्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये नपुरे-, जाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे सत्त, नविषाके चत्तारि', नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नीविगते सत्त (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

७६. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे अट्ठ, समनन्तरे अट्ठ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 10 उपनिस्सये अट्ठ, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने हे, कम्मे अट्ठ, विपाके आहारे इन्द्रिये काने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया अट्ठ, विगते अट्ठ, अविगते तेरस (एवं गणेतब्बं)।

-: 0:---

पञ्चनीयानुलोमं । पञ्हावारी । सेक्सत्तिकं निद्रितं ।

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्या।

# १२. परित्तत्तिकं

### ६ १. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गी

# हेतुपच्चयो

१. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — परित्तं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खत्यं ... पे० ... पटिसन्धिम्बलणे परित्तं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या कटता च रूपं ... पे० ... द्वे खत्यं ... पे० ... खत्यं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खत्या, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महामूता ... पे० ... द्वे अमहाभूतं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं ... पे० ... । (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महत्गतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च महत्गता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्गतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिवसणे वत्थुं पटिच्च महम्गता खन्भा, महाभूते 10 पटिच्च कटतारूपं। (३)

२. महम्मतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जति हेतु. पच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे बन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

महस्मतं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया १० - महस्मते बन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महस्मते खन्धे पटिच्च कटतारूपं। (२)

महम्मतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च क्पं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो 20 खन्धा कटता च रूपं ... पे० ... दे खन्धं ... पे० ... । (३) B. 304

 अप्पमाणं धम्मं पिटच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पच्जित हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्वं पिटच्च तयो खन्वा ... पे० ... दे खन्वे ... पे० ... । (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया - अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृट्ठानं च रूपं ... पे o ... द्वे खन्धे ... पे o ...। (३)

 ४. परितं च अप्पमाणं च घम्मं पिटच्च परितो धम्मो
 उप्पज्जिति हेतुपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्त-समुद्वानं रूपं।(१)

परित्तं व महग्गतं व धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – महग्गतं खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृट्ठानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

. परित्तं च महम्पतं च धम्मं पटिच्च महम्पती धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्पतं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... । (२)

परित्तं च महम्पतं च धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्पतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्पतं एकं खन्धं च अ वर्ष्युं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... ह्रे खन्धे ... पे० ... महम्पते खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

### आरम्मणपच्चयो

५. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पच्जति आरम्मण-पच्चया – परित्तं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० .. बत्युं पटिच्च क्ष्मा। (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च सहस्मतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया - पटिसन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च महस्मता खन्धा। (२) महम्मतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तथौ खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अप्पनाणं धम्मं पटिच्च अप्पनाणो धम्मो उप्पच्जित आरम्मण-पच्चया – अप्पनाणं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ...पे० ...द्वे ० सन्धे ...पे० ...। (१)

परित्तं च महत्गतं च धम्मं पटिच्च महत्गतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्सणं महत्गतं एकं खन्धं च बत्धुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ...। (१)

### अधिपतिपच्चयो

६. परित्तं घम्मं पटिच्च परित्तो घम्मो उप्पज्जित अधिपति- 10 क्र.300 पच्चया – परित्तं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं, द्वे खन्थे ...पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... महाभते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

महग्गतं धम्मं पटिच्च महग्गतो धम्मो उप्पज्जति अधि-पतिपच्चया – महग्गतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे 16 खन्धे ... पे० ... । (१)

महग्गतं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपति-पच्चया – महग्गते खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (२)

महग्गतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महग्गतो च धम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया – महग्गतं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्रानं 20 च रूपं ... पे o ... दे खन्धं ... पे o ... दे खन्धं ... पे o ... (३)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित अधि-पतिपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (१)

अप्पमाणं बम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपति- 25 पच्चया - अप्पमाणे अन्त्रे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा

उपपज्जन्ति अधिपतिपञ्चया - अप्पमाणं एकं खन्धं पटिण्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (३)

 णरित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महामूते च पटिच्च
 चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

परित्तं व महगातं व धम्मं पटिच्व परित्तो धम्मो उप्पज्जिति अधिपतिपच्चया – महगाते खन्धे च महामूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

### अनन्तरपच्चयादि

८. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अनन्तर-ग्वचया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया (सब्बे पि महाभूता कातब्बा), अञ्जमञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपिनस्सयपञ्चया, पुरेजातपञ्चया (तिस्सो पञ्हा कातब्बा), आसेवनपञ्चया (तिस्सो पञ्हा कातब्बा), कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया (तेरस पञ्हा), क्षारपञ्चया, इन्द्रियपञ्चया, भ्रानपञ्चया, मग्गपञ्चया, सम्पयुत्त-पञ्चा, विर्पयुत्तपञ्चया, अव्यिपञ्चया, निर्यपञ्चया, विगतपञ्चया, अविगतपञ्चया।

### (२) सङ्ख्या

९. हेतुया तेरस, आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते तेरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये तेरस, उपनिस्सये पञ्च, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तेरस, अविशक्ते तिरस, आहारे इन्द्रिये भाने मग्गे तेरस, सम्ययुत्ते पञ्च, विष्पयुत्ते तेरस, विष्ययुत्ते पञ्च, विष्ययुत्ते पञ्च, अविगते तेरस, अल्याया तेरस, नित्यया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते तेरस। अनलोमं।

### २. पच्चयपच्चनीयं

(१) विभक्तो

# नहेतुपण्ययो

१०. परित्तं घम्मं पटिच्च परित्तो घम्मो उप्पण्जिति नहेतु-पच्चया – अहेतुकं परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... दे सम्बे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिम्बाणे ... पे० ... सन्धे पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमृद्धानं, उतुसमृद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... विचिकिच्छासहाते उद्धच्चसहगते सन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहातो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपञ्चयो

. ११. परित्तं धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नआरम्मणपच्चया – परित्ते खन्धे पिटच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। पिट-सन्धिक्खणे परित्ते खन्धे पिटच्च कटत्तारूपं, खन्धे पिटच्च बत्थु ... पे० ... एकं महाभूतं .. पे० ... बाहिरं, आहारसमृद्धानं, उत्तुसमृद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

महम्गतं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मण-पच्चया – महम्गते खन्धे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्गते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मण-पच्चया – अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – अप्पमाणं खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

### नअघिपतिपच्चयो

१२. परितं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जित नअधि-पतिपच्चया – परितं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... पटि-सन्धिनस्यणे ... पे० ... सन्धे पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च सन्धा; एकं अ महाभूतं ... पे० ... असञ्जसत्ताचं ... पे० ... । (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया - पटिसन्धिक्सणे वत्यं पटिच्च महम्मता खन्धा। (२)

परित्तं वरमं पटिच्च परित्तो च महगाती च वरमा उप्पण्जन्ति नअधिपतिपच्चया – पटिसन्धिम्बणे वत्यु पटिच्च महगाता सन्धा, ह महाभते पटिच्च कटलारूपं। (३)

१३. महम्पातं धम्मं पटिच्च महम्पातो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – महम्पाते खन्धे पटिच्च महम्पाताधिपति, विपाकं महम्पातं एकं खन्धं पटिच्च...पेo... पटिसन्धिक्खणे ...पेo...। (१)

मह्मातं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उपपञ्जति नअधिपति-पच्चया – विपाके महमाते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षको महमाते खन्धे पटिच्च कटतारूपं। (२)

महस्पतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महस्पतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – विभाकं महस्पतं एकं खत्थं पटिच्च तथो । इत्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे .. पे० ... पटिसन्ध्यिक्खणे ... पे० ... । (३)

१४. अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणे खन्ये पटिच्च अप्पमाणाधिपति। (१)

परित्तं च महम्मतं च थम्मं पटिच्च परित्ती धम्मो उप्पज्जिति क नअधिपतिपच्चया – विषावे भहमाते खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्मते खन्ये च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – पटिसन्धिक्सणे महम्मतं एकं खन्धं च बत्धुं अ च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे .. पे० ...। (२)

परितं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्गतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपत्तिपच्चया – पटिसन्ध्विष्णे महमातं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०... महम्गते खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

#### नअनन्तरपच्चयावि

१५ परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जति नजनत्तर-पच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नजञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया।

# नपुरेजातपच्चयो

१६. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नपुरे-जातपच्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा ... पे०... ब द्वे खन्धे ... पे० ... परित्ते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सन्धिवखणे परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा कटता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... (सञ्चे महाभूता वित्यारेतब्बा, अरूपे' परित्तमूलके तिस्सो पञ्हा)।

गहग्गतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 10 पच्चया – महग्गतं एकं खन्धं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

महत्यातं घरमां पटिच्च परित्तो धरमो उप्पज्जित नपुरेजात-पच्चया — महत्याते खन्धे पटिच्च वित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महत्याते खन्धे पटिच्च कटतारूपं। (z)

महागतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महागतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति <sup>15</sup> नशुरेजातपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महागतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं...पे०...दे खन्धे...पे०...। (३)

१७. अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं ... पे० ...। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पन्जति नपुरेजात- 20 पच्चया – अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

परितं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जितं नपुरेजातभच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्धानं खपे। (३)

१. सी०, स्थाप पोत्वकेसु नत्व । २. अरूपे महमातं - सी०, स्था० ।

परित्तं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नपुरेजातपच्चया – महम्गतं अन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्धानं इयं। पटिसन्धिमक्षणे ...पे० ...। (१)

परितं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परितो च महम्गतो च धम्मा उपप्रजनित नपुरेजातपच्चया – पटिसन्धिनक्षणे महम्गतं एकं खन्धं च तत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... महम्मते क्व च च महाभूते च पटिच्च कटलारूपं। (३)

#### नपच्छाजातपच्चयादि

१८. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नपच्छा-जातपच्चया, नआसेवनपच्चया – परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं 15 ... पे० ... असञ्जसनानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महगातो धम्मो उप्परजित नआसेवन-पच्चया - पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च महगाता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो च महस्पतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च महस्पता खन्धा, 20 महाभूते पटिच्च कटतारूपं। (३)

१९. महम्मतं घम्मं पटिच्च महम्मतो घम्मो उप्पज्जित न-आसेवनपच्चया – विपाकं महस्पतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्घिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ...। (१)

B. 311 अ महग्गतं वम्मं पटिच्च परित्तो वम्मो उप्पञ्जित नआसेवन-पच्चया – महग्गतं खन्ये पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्सकणे ...पे० ...। (२)

महम्मतं घरमं पटिच्च परित्तौ च महम्मतौ च धरमा उप्पज्जित नआसेवनपच्चया -- विपालं महम्मतं एकं खत्वं पटिच्च तयो खत्या चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... दे खत्ये ... पे० ... पटिसन्धिवखणे महम्मतं एकं खत्यं ... पे० ... । (३)

२०. अप्पमाणं घम्मं पटिच्च अप्पमाणो घम्मो उप्पज्जति । नआसेवनपच्चया – विपाकं अप्पमाणं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या ...पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या। (१)

अप्यमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवन-पच्चया – अप्यमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा 10 उप्पज्जित नआसेवनपच्चया — निपाकं अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ० ... । (३)

२१. परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – महम्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं।(१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च महम्मतो घम्मो उप्पज्जिति नआसेवनपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं च बत्थुं च २० पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (२)

परितं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्गतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपच्चया – पटिसन्चिक्खणे महम्गतं एकं सन्धं च वत्युं च पटिच्च तयो स्नन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०... महम्गते सन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

### नकम्मपच्चयो

२२. परित्तं धम्मं पटिक्च परित्तो धम्यो उप्पन्जति नकम्म-पन्जया – परित्ते खन्धे पटिन्च परित्ता चेतनाः, बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, एकं महाभूतं...पे०...। (१)

15

महग्गतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-पच्चया - महस्मते खन्धे पटिच्च महग्गता चेतना। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-पच्चया - कुसले अप्पमाणे खन्चे पटिच्च अप्पमाणा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयो

२३. परितं घम्मं पटिच्च परितो घम्मो उप्पज्जित निवपाक-पच्चया – परितं एकं बन्धं पटिच्च नयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ...पे०...हे खन्धे...पे०...एकं महाभूतं पटिच्च तथो महाभूता ..पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं उपादारूपं; वाहिरं, आहारसमुद्धानं, उतुपमुद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं. पे०...। (१)

महम्मतं घम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उथ्पज्जित निवपाक-पच्चया – महम्मतं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या...पे०...द्रे खन्ये ...पे०...। (१)

महम्मतं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पञ्जित निवपाक-पच्चया – महम्मते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

ं महागतां धरमं पटिच्च परितो च महागतो च धरमा उप्पञ्जन्ति निवपाकपच्चया – महागतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्धं ...पे०...। (३)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उपप्जनि नविपाक-पच्चया — कुसलं अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा १० ... पे० ...। (१)

अप्पमाणं घम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जति नविपाक-पच्चया - कुसले अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परितो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति नविपाकपच्चया – कुसलं अप्पमाणं एकं सन्धं पटिच्च 25 तयो सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...ये०... द्वे सन्धे ...ये०...। (३)

१. सी॰, स्या॰ पोत्यकेसु नत्थि, एवमुपरि पि।

परित्तं च अप्पमाणं च कम्यं पटिच्च परित्तो घम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया – कुसले अप्पमाणे खन्चे 'च महामूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

परितं च महगातं च घम्मं पटिच्च परित्तो घम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया – महगाते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं अ रूपं। (१)

### नआहारपच्चयादि

२४. परित्तं धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नआहारपच्चया – बाहिरं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं (वित्थारेतब्बं), नहन्त्रियपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज-सतानं...पे ०...महाभूते पिटच्च रूपजीवितिन्द्रियं, नक्षानपच्चया – १० पञ्चित्रञ्जाणसहानं एकं खन्यं...पे ०...असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ...पे ०...(सब्बं महाभूतं ।..पे ०...(सब्बं महाभूतं ।..पे ०...(सब्बं महाभूतं ।..क्तं लन्यं...पे ०... अहेतुकपटिसन्धिक्षणे एकं...पे ०...(सब्बं महाभूतं ।तात्वा) नसम्पप्चया – अहेतुकं परित्तं एकं खन्यं...पे ०... अहेतुकपटिसन्धिक्षणे एकं...पे ०...(सब्बं महाभूता काताव्या) नसम्पप्तपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या...पे ०... द्वे बन्यं...पे ०... बाहिरं, आहार- १८ समुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं...पे ०... ।

महम्गतं धम्मं पटिच्च महम्गतो धम्मो उप्पज्जित नविष्पयुत्त-पच्चया – अरूपे महमातं एकं खन्धं ...पे ०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्त-पच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं सन्धं ...पे०...नोनित्थपच्चया, नोविगत- 20 पच्चया।

### (२) सङ्ख्या

२५ नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया दस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये नझाने नमग्गे एकं, अ नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

B. 314

२६. हेतुपञ्चयां नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया दस, नअतन्तरे पञ्च, नसमतन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सपे पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपञ्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तीणि, निवपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवपयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, । नोविषाते पञ्च (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. प<del>च्च</del>यप<del>च्य</del>नीयानुलोमं

२७. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं...पे०...विगते एकं, अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# §२. सहजातवारो

(सहजातवारो पि पटिच्ववारसदिसो) ।

### §३. पच्चयवारो

- १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

२८. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति हेतु
10 पच्चया - परित्तं एकं बत्धं पच्चया तयो बत्धा चित्तसमुद्वानं च

रूपं...पं०...डे बत्धे ...पं०... परिसन्धिक्वणे...पं०... खन्धे पच्चया वत्यु,

वत्युं पच्चया बन्धा; एकं महामृतं पच्चया ...पं०... उपादास्पं,

वत्युं पच्चया परिता बन्धा। (१)

परितं धम्मं पच्चया महम्मतो धम्मो उप्पजनित हेनुपच्चया — १६ वत्युं पच्चया महम्मता सन्धा। पटिसन्धिम्बक्षचे बत्युं पच्चया महम्मता सन्धाः। (२)

परित्तं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित हेत-पच्चया - वत्थं पच्चया अप्पमाणा खन्धा। (३)

परित्तं घम्मं पच्चया परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेत्पच्चया - बत्युं पच्चया अप्पमाणा खन्धा, महाभते पच्चया चित्तसमद्वानं रूपं। (४)

B. 315

परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो च महगातो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेत्पच्चया - बत्थं पच्चया महग्गता खन्धा, महाभते पच्चया चित्त-समदानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे वत्थं पच्चया महग्गता खन्धा। (५)

२९. महग्गतं धम्मं पच्चया महग्गतो धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया - महग्गतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पेठ...पटि- 10 सन्धिक्खणे महग्गतं एकं खन्धं...पे०...। (१)

महग्गतं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया -महग्गते खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पं०... (२)

महग्गतं धम्मं पच्चया परित्तो च महग्गतो च धम्मा उपपन्जन्ति हेतुपच्चया - महग्गतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 15 चित्तसमदानं च रूपं ...पे०...द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे महन्गतं एकं खन्धं...पे०...। (३)

अप्पमाणं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जति हेत-पच्चया - अप्पमाणे ... तीणि।

३०. परितं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो 20 उप्पज्जिति हेत्पच्चया – अप्पमाणे लन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित हेत्पच्चया - अप्पमाणं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०...। (२)

परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेत्पच्चया - अप्पमाणं एकं खन्धं च वत्युं

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेस् नत्वि। 40 5-85

च पच्चया तयो सन्धा ...पे०...द्वे सन्धे ...पे०... अप्पमाणे सन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसभुट्टानं रूपं। (३)

परित्तं च महस्पतं च धम्मं पच्चया परितो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया ... तीणि (पटिसन्धिक्सणे तीणि पि कातब्बा)।

### आरम्मणपच्चयादि

इश. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उष्पज्जिति आरम्मणपच्चया – परित्तं एकं लन्धं पच्चया तयो लन्धा ...पे०... द्वे लन्धे ...पे०... परित्तिचक्रलणे ...पे०... वर्ष्यु पच्चया खन्धा, चक्लायतर्नि पच्चया चक्ल्युविञ्जाणं ...पे०... कायायतर्ने पच्चया कार्यविञ्जाणं, ते०... कायायतर्ने पच्चया होतुपच्चयतिक्जाणं, विष्तु पच्चा होतुपच्चयतिक्ता । कित्ताव्या), अधिपतिपच्चया (परित्तिच नित्यं, सत्तरम् पञ्हा परिप्रणणा), अनत्तरपच्चया ...पे०... अविगतपच्चया।

### (२) सङ्ख्या

३२. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्तरस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे नव, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये फाने ममो सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्युत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, निष्यया सत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभक्तो

### नहेतुपच्चयो

३३. परितं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – अहेतुकं परितः एकं खत्यं पच्चया तयो खत्या चित्त-श्वः समुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे खत्ये ...पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे०... खत्ये पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्धाः, एकं सहाभूतं ...पे०...

१. सी० पोत्थके नरिय।

असन्जसत्तानं ...पे०... चक्खायतनं पञ्चया चक्ख्वितञ्जाणं ...पे०... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पञ्चया अहेतुका परिता खन्या, विचिकिच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्ये च वत्युं च पञ्चया विचिकिच्छासहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

३४. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उपपज्जित ह नआरम्मणपच्चया (पटिच्चवारसदिसं। पञ्च)।

#### नअधिपतिपच्चयो

३५. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – परित्तं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ..पे०...दे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... चक्खायतनं ...पे०... कायायतनं ...पे०... बत्युं पच्चया परित्ता 10 खन्या। (१)

परित्तं धम्मं पच्चया महम्मतो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – वत्थुं पच्चया महम्मताधिपति, वत्थुं पच्चया विपाका महम्मता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पच्चया महम्मता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपति- 15 पच्चया – बत्थु पच्चया अप्पमाणाधिपति । (३)

परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो च महम्गतो च धम्मा उप्यज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया विपाका मञ्जूगता खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमङ्गानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (४)

३६. महम्गतं घम्मं पच्चया महम्गतौ घम्मो उप्पज्जित २० नअधिपतिपच्चया — महम्गते बन्धे पच्चया महम्गताधिपति, विपाकं महम्गतं एकं खन्धे पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे :..पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महस्यतं घम्मं पच्चया परित्तो घम्मो उप्पज्जित नअघिपति-पच्चया – विपाके महस्यते खन्धे पच्चया चित्तसमुद्धानं रूपं। 25 पटिसन्धिक्खणे.. ये०...। (२)

महम्मतं धम्मं पच्चया परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पञ्जित्ति नअधिपतिपच्चया – विपाकं महम्मतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तममुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धि-क्खणे...पे०...। (३)

अप्पमाणं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया - अप्पमाणे खन्ये पच्चया अप्पमाणाधिपति । (१)

३७. परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पञ्जित नअधिपतिपच्चया –अप्पमाणे खन्धे च बत्युं च पच्चया अप्पमाणाधिपति। (१)

परित्तं च महग्गतं च धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – विपाके महग्गते खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पंज.. । (१)

परित्तं च महम्गतं च घम्मं पच्चया महम्गतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – महम्गतं खन्धे च वत्यु च पच्चया महम्गता-व्यतित, विपाकं महम्गतं एकं खन्धं च वत्यु च पच्चया तयो खन्धा ...पेo...दे खन्थे...पेo.. पटिसन्धिक्खणे...पेo...। (२)

परित्तं च महम्मतं च धस्मं पच्चया परित्तो च महम्मतो च धस्मा उप्पज्जित्त नअत्रिपतिगच्चया – विपाकं महम्मतं एकं खत्र्यं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... विपाके भ महम्मतं खन्धे च महाभूने च पच्चया विनत्तमुद्वानं रूपं। पटिसन्धि-क्खणे विपाकं महम्मतं एकं खन्धं च वच्या वियो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धं ...पे०... द्वे खन्धं ...पे०... विपाके महम्मतं खन्धे च महाभूते च पच्चया कटनारूपं। (३)

### नअनन्तरपच्चवाहि

३८ परितं धम्मं पच्चया परितो धम्मो उप्पञ्जित अ नअनत्तरपच्चया, नममनत्तरपच्चया, नअञ्जसञ्जपच्चया, नउप-निस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसा द्वादस पञ्हा),

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्थि।

नपच्छाजातपच्चया, नआसेबनपच्चया (परिपुण्णं, विपाको ति निर्हिसितब्बं', वित्तसमुद्वानं रूपं विपाको ति न कातब्बं), न कम्म-पच्चया, निर्विपाकपच्चया (पटिसन्धिविपाको पि नित्यं), नआहार-पच्चया, नहिन्द्रयपच्चया, नझानपच्चया, नमग्गपच्चया, नसम्प्युत्त-पच्चया, निर्विप्यत्पच्चया, नीतिव्यत्पच्चया। ठ

#### (२) सङ्ख्या

३९. नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जसञ्जे नउपनिस्सये पञ्च,' नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके मत्तरस, नआहारे नइन्द्रिये नझाने नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयृत्ते तीणि, नोनस्थिया पञ्च, नोविगते 10 पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयं।

B. 319

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

४०. हतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्अभञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, 16 नोनित्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

४१. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते ...पे०... विगते अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

# § ४. निस्सयवारो (निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

१. तिहिस्सितब्बं – स्या०। २. सी०, स्या० पोस्थकेसु नत्थि।

### ६५. संसद्ववारो

### १. पच्चयानुलोमं

# (१) विश्रक्तो

### हेत्पच्चयो

४२. परित्तं धम्मं संसद्घे परित्तो धम्मो उप्पज्जिति हेनुपच्चया – परितां एकं खत्थं संसद्घा तयो खन्घा ...पे०... द्वे खन्थे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महमातं धम्मं संसद्दो महमातो धम्मो उप्पज्जति हेतु-ढ पच्चया – महमातं एकं खन्धं संसद्दा तथो खन्धा ...पे०... हे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संबद्दो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं खच्धं संबद्दा तयो खन्या ...पे०... द्वे खच्घे ...पे०...। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

४३. परितं धम्मं संसद्दी परितो धम्मो उष्पज्जित आरम्मणवञ्चया, अघिपतिपञ्चया (पिटसिन्ध नित्य), अनन्तर-पञ्चया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया, अञ्ज्ञमञ्जपञ्चया, नित्सयपञ्चया, उपितस्यपञ्चया, पुरेजातपञ्चया (पिटसिन्ध नित्य), आसेवनपञ्चया (विपाको पि पिटसिन्ध पि नित्य), क्रमम-15 पञ्चया, विपाकपञ्चया, आहारपञ्चया, इन्द्रियपञ्चया, झानपञ्चया, मायाजञ्चया, सम्यवुत्तपञ्चया, विष्युत्तपञ्चया, विष्युत्तपञ्चया, विष्युत्तपञ्चया, विष्युत्तपञ्चया, विष्युत्तपञ्चया, विष्यपञ्चया, विष्यपञ्चया, विषयपञ्चया, विषयपञ्चया, विषयपञ्चया, अविषातपञ्चया।

### (२) सङ्ख्या

४४. हतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अघिषतिया तीणि ...पे०... अविगत तीणि (एवं गणेतःबं)।

B 321

15

#### २. पच्चयपच्चनीयं

### (१) विनङ्गी

### नहेतुपच्चयो

४५. परित्तं धम्मं संसद्घो परित्तो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं परित्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... ढे खन्धं ...पे०... अहेतुकंपटिसन्धिक्खणं...पे०... विचिकिच्छासहगते उद्धच्च-सहगते खन्धे संसद्घो विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

### नअधिपतिपच्चयो

४६. परित्तं धम्मं संसुद्दो परित्तो धम्मो उप्पज्जति व नअधिपतिपच्चया – परित्तं एकं खत्थं संसुद्धा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिवखणे ...पे०...। (१)

महम्पातं धम्मं संसद्घो महम्पातो धम्मो उपपञ्जित नअधिपति-पच्चया-महम्पते खन्धे संसद्घा महम्पता अधिपति, विपाकं महम्पतं एकं खन्धं संसद्घा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१) 10

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नअधि-पतिपच्चया – अप्पमाणे खन्धे संसद्घा अप्पमाणा अधिपति। (१)

# नपुरेजातपच्चयो

४७. परित्तं धम्मं संसद्घे परित्तो धम्मो उप्पञ्जित नपुरे-जातपञ्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महम्मतं घम्मं संसद्घो महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात-पच्चया – अरूपे महम्मतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो' अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो अरूधा 20 ...पे०...। (१)

१. सी० पोत्यके नत्यि।

#### नपच्छाजात-नआसेवनपच्चया

४८. परित्तं धम्मं संसद्दो परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया – परित्तं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा ..पे०... पटिसन्धिक्खणे ..पे०...। (१)

महम्मतं घम्मं संसुट्टो महम्मतो घम्मो उप्पञ्जित नआसेवन-5 पच्चया – विपाकं महम्मतं एकं खन्धं संसट्टा तयो' खन्धा'..पे०... पटिमस्थिक्कणे...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्दो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपञ्चया – विपाकं अप्पमाणं एकं खन्यं संसद्दा तयो बन्धा ...पे०...। (१)

#### नकम्मपच्चयो

, ४९. परित्तं धम्मं ससद्वो परित्तो धम्मो उप्पज्जति - नकम्मपच्चया – परित्ते खन्धे संसद्वा परित्ता चेतना । (१)

महस्मतं धम्मं संसद्घो महस्मतो धम्मो उप्पज्जति नकम्म-पच्चया – महस्मते बन्धे संसद्घा महस्मता चेतना। (१)

अप्पमाणं धम्म संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-15 पच्चया – कुसरु<sup>8</sup> अप्पमाणे खन्धे संसद्घा अप्पमाणा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयो

B. 322

५० परित्तं धम्मं संसट्टो परित्तो धम्मो उप्पज्जिति निवपाकपच्चया - परित्तं एकं खन्धं संसट्टा तयो खन्धा...पे०...। (१)

महस्मतं धम्मं संसद्वी महस्मतो धम्मो उप्पज्जति नविपाक-पच्चया – महस्मतं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ..पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया – कुसलं अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०...। (१)

१-१. सी०, त्या० पोत्यकेसु नत्थि, एवमुपरि पि । २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ३. सी० पोत्यके नत्थि ।

### नझानपच्चयादि

५१. परित्तं धम्मं संसङ्घी परित्तो धम्मो उप्पज्जित नञ्जानपच्चया, नमग्गपच्चया, निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्यं संसङ्घा तयो खन्या...पे०...। (१)

महम्पतं धम्मं संसद्दो महम्पतो धम्मो उप्पञ्जति नविष्प-युत्तपच्चया – अरूपे महम्पतं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा व ..पे० ...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित निवप्प-युत्तपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे० ...। (१)

#### (२) सङ्ख्या

५२. नहेतुया एकं, नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, ग्व नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतव्यं)। पच्चनीयं।

### ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

५३. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणतःव)। अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चमीयानुलोमं

५४. नहेतुपञ्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं...पे०... अविगते 15 8. 323 एक (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । संसद्ववारो ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्ववारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो १. पञ्चयानुलोसं (१) विश्वज्ञो हेतुपञ्चयो

५५. परित्तो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य हेतुपञ्चयेन पञ्चयो-परित्ता हेत् सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं हेतु-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसिन्धक्सणं...पं०...। (१)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ... विणि (पवत्तिपटिसन्धि कातब्बा)।

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ... तीणि।

#### आरम्मणपच्चयो

५६. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं 
ग पञ्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पञ्चवेक्खति, अरिया गोत्रभुं 
पञ्चवेक्खत्ति, वौदानं पञ्चवेक्खत्ति, पहीने किलेसे पञ्चवेक्खत्ति, 
विक्खिम्भते किलेसे पञ्चवेक्खत्ति, पुक्ष्वे समुदाचिण्णे किलेसे 
जानित्ता चक्खं ...पै०...वत्थं ... परित्ते खत्मे अनिच्चतो ...पै०... 
विपस्सत्ति अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरक्ष्म आप्वजति...पै०... 
वि दोमनत्स्सं उप्पञ्जति । रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स...पै०... फोट्टब्बायतनं 
कायविञ्जाणस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चवी । (१)

B. 324

परित्तो धम्मो महम्गतस्य धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दिव्वेन चक्कुना रूपं पस्सिति, दिव्वाय सोतधातुया सद्दं सृणाति, चेतोपरियजाणेन परित्तचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। परित्ता खन्धा अहिंदिचा प्राप्ति स्वाया अहिंदिकाणस्स, चेतोपरियजाणस्स पुब्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स यथा- कम्मूपगजाणस्स अनागतंस्रजाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

५७. महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – चेतोपरियञाणेन महग्गतचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति,

१. यथाकम्मूपगञाणस्स – स्या०।

आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्य ... आकिञ्चञ्जायतनं नेव-सञ्जानासञ्जायतनस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। महगाता खच्या इिंद्विधजाणस्य, चेतोपरियजाणस्य पुब्बेनिवासानुस्यतिजाणस्य यथा-कम्मूपगजाणस्य अनागतंसजाणस्य आरम्भणपच्चयेन पच्चयो। (१)

महमातो घम्मो परित्तस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन व पच्चयो – पटमं झानं पञ्चवेक्सति ...पे ०... ने वसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं पञ्चवेक्सति, दिव्यं चक्चवेक्सति, दिव्यं सोतधातुं पञ्चवेक्सति, इिद्धिवध्याणं पञ्चवेक्सति, विरोगिरियवाणं पञ्चवेक्सति, पुक्ष्मेनिवासान् नुस्तित्याणं पञ्चवेक्सति, अनागतंसन्त्राणं पञ्चवेक्सति, अनागतंसन्त्राणं पञ्चवेक्सति, महम्मते स्वन्धे अनिञ्चतो ...पे ०... विपस्सिति 10 अस्तादित अभिनन्दिन, तं आरक्भ रागो उप्पञ्जति ...पे ०... दोमनस्सं उप्पञ्जति । (२)

५८ः अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स आरम्मणप्चवयेन पच्चयो - निःवानं मगास्स, फलस्स आरम्मणप्च्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्त धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेत पञ्चयो — 18 अरिया मग्गा बुट्टहित्वामगा पञ्चवेक्खन्ति, फल्लं पञ्चवेक्खन्ति, निब्बानं पञ्चवेक्खन्ति, निब्बानं गोत्रभुस्स, बोदानस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो महम्गतस्स धम्मस्स आरम्मणपुच्चयेन पच्चयो - अरिया चेतोपरियजाणेन अप्पमाणचित्तसमङ्क्रिस्स चित्तं २० जानन्ति, अप्पमाणा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुःवेनिवासानुस्सति-जाणस्स, अनागतंसजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (३)

### अधिवतिवच्चयो

५९. परित्तो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य अधिपतिपञ्चयेन पण्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दरवा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा थ पण्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि गरुं कत्वा पण्चवेक्खति। सेक्खां. गोत्रभुं गरुं करवा पञ्चवेक्खन्ति, वोदानं गरुं कत्वा पञ्चवेक्खन्ति।

B, 325

चक्कुं ...पे०... वत्युं ... परित्ते खन्धे गई करवा अस्सादिति' अभिनन्दिति', तं गई कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित । सहआताधिपति --परित्ताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपुच्चयेन पच्चयो। (१)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – महग्गताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

महस्पती धम्मो परित्तस्त धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो — आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति — पठमं झानं गर्रु । कत्वा ...पे०... नेवसञ्ज्ञानासञ्जायतनं ...पे०... दिव्यं चक्खुं ...पे० ... अनागतंसज्ञाणं गर्रु कत्वा पञ्चयेक्वति। महस्पते खन्धे गर्रु कत्वा अस्तादेति अभिनन्दति, तं गर्रु कत्वा उपज्जति, दिट्टि उप्पजजति। सहजाताधिपति — महस्पताधिपति चित्तसमुहु।नानं रूपानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महग्गतो धम्मो परित्तस्स च महग्गतस्स च धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – महग्गताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

६० अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्य धम्मस्य अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-श्चिपति – निब्बानं मग्गस्स, फल्लस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। महजाताधिपति – अप्पमाणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्सं धम्मस्स अधिपतिष्वचयेन पच्चयो-आरम्मणािषपति, सहजातािधपति । आरम्मणािषपति – अरिया मग्गा व्युट्टित्वा मग्गं गर्छ कत्वा पच्चवेनखन्ति, फलं गर्छ कत्वा पच्च-वेनखन्ति, निष्वानं गर्छ कत्वा पच्चवेनखन्ति, निष्वानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । सहजातािधपति—अप्पमाणािधपति वित्तसमुद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (२)

१-१. अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति – सी०, स्या०।

अप्पमाणो अस्मो परितास्त च अप्पमाणस्य च धम्मस्स अधिपति-पच्चयो । सहजाताधिपति - अप्पमाणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३)

#### अनन्तरपच्चयो

६१. परित्तो धम्मो परित्तस्त धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो –पुरिमा पुरिमा परित्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं परित्तानं ' ब खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रमुस्स, अनुलोमं बोदानस्म, आवज्जनां परित्तानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – परित्तं चृतिचित्तं महग्गतस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। परित्ता बन्धा महग्गतस्स वृद्वानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। पठमस्स १० झानस्स परिकम्मं ...पे० ... विद्वस्स चक्कुस्स परिकम्मं ...पे० ... अनागतस्त्राणस्स परिकम्मं अनागतस्त्राणस्स परिकम्मं अनागतस्त्राणस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्यमाणस्य धम्मस्य अनन्तरपञ्चवेन पञ्चयो – गोत्रभु मग्गस्य, बौदानं मग्गस्य, अनुलोमं फलसमापत्तिया 16 अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

६२. महम्मतो धम्मो महम्मतस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा महम्मता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं महम्मतानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महम्गतो घम्मो परित्तस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो 20 महम्गतं चृतिचित्तं परित्तस्स उपप्रतिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्मतं अवङ्गं आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्मता अवङ्गं आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्मता खन्धा परित्तस्स बृद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महागतो धम्मो अपमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन B. 327 पञ्चयो – नेवसञ्ज्ञानसञ्ज्ञायतनं निरोधा बुद्रहन्तस्य फलसमापत्तिया 25 अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्य । २. बानज्जनाय स्ती०।

६३. अध्यमाणी घम्मो अध्यमाणस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो -पुरिमा पुरिमा अध्यमाणा खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अध्यमाणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। मग्गो फलस्स, फलं फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणो घम्मो परित्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयो-फलं परित्तस्स बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो घम्मो महम्गतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – फलं महम्गतस्स बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

(समनन्तरपच्चयं अनन्तरपच्चयसदिसं)।

### सहजातपच्चयो

६४. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – परित्तो एको खन्धो तिण्णत्रं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा ...पे०... पटिसन्धि-क्खणे ...पे०... खन्धा वत्युस्स, वत्यु खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभृतं...पे०...असञ्जसत्तानं...पे०...। (१)

परित्तो धम्मो महग्गतस्य धम्मस्स सहजातपच्चयेन' पच्चयो' – पटिसन्धिक्खणे वत्यु महग्गतानं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

६५. महम्मतो धम्मो महम्मतस्य धम्मस्य सहजातपञ्चयन पञ्चयो – महम्मतो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं ...पे०... द्वे खन्या...पे०... श्र पटिसन्चिक्खणे ...पे०...। (१)

महम्मतो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य सहजातपच्चयेन' पच्चयो'-महम्मता खन्धा चित्तसमृद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। परिसन्धिक्खणे महम्मता खन्धा कटतारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 328 अ महम्मतो धम्मो परित्तस्स च महम्मतस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – महम्मतो एको खन्धो तिष्णत्रं खन्धानं

१-१. सी०, स्या० पीत्यकेस् नत्यि।

चित्तसमुट्टानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... द्वे खन्या ...पे०... पटिसन्धिनखणे...पे०...। (३)

६६. अप्यमाणो धम्मो अप्यमाणस्य बम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – अप्यमाणो एको खन्वो तिण्णक्षं खन्वानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे o...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा सन्धा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०...। (३) 10

६७. परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा खन्धा च महामूता च चित्त-समुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च महम्मतो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – महम्मता खन्धा च महामूता च चित्तसमुद्वानानं १० रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महम्मता खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च महग्गतो च धम्मा महग्गतस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे महग्गतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (२)

#### अङ्ग्रमङ्ग्रपच्चयो

६८. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो – परित्तो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्धा वत्खुस्स ...पे०... वत्यु खन्धानं अञ्जामञ्जापच्चयेन पच्चयो; एकं महाभूतं...पे०....असञ्ज-सत्तानं...पे०...। (१)

परित्ती घम्मो महमातस्स घम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे वत्यु महत्गतानं खन्धानं अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (२) महमातो घम्मो महमातस्स धम्मस्स अञ्जयञ्चपञ्चयेन पञ्चयो – महमातो एको सन्धो तिण्णातं सन्धानं अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... पटिसन्धिनस्यो ...पे०...। (१)

महागती धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे महागता खन्धा वत्थुस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (२)

महम्मतो घम्मो परित्तस्स च महम्मतस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे महम्मतो एको खन्धो तिण्णन्नं बन्धानं वत्थुस्स च अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (३)

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा ...पे०...। (१)

. परित्तो च महम्गतो च धम्मा महम्गतस्स धम्मस्स अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे महम्मतो एको खन्धो च' 16 बत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (१)

#### निस्सयपच्चयो

६९. परितो धम्मो परित्तस्य धम्मस्स निस्सपपच्चयेन पच्चयो – परितो एको खन्थो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं निस्सपपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा . पे०... पटिसन्धि-क्खणे ...पे० ... खन्धा वत्युस्स ...पे० ... वत्यु खन्धानं निस्सपपच्चयेन १० पच्चयो ...पे० ... एकं महाभूतं ...पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ...पे० ... चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ...पे० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... वत्यु परितानं खन्धानं निस्सपपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महम्गतस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – बत्यु महम्गतानं खन्थानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे 25 वत्यु महम्गतानं खन्थानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – बत्यु अप्पमाणानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

१. सी०, स्या० पोत्यकेस नत्य ।

७०. महग्गतो घम्मो महग्गतस्स घम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – महग्गतो एको खत्यो तिच्छन्नं खन्यानं ...पे०... द्वे खन्या ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

महग्गतो घम्मो परित्तस्स घम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो-महग्गता खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। व पटिसन्धिक्खणे महग्गता खन्धा कटत्तारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

महम्गतो धम्मो परित्तस्स च महम्गतस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – महम्गतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा 10 ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (३)

७१. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्य धम्मस्य निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो- 15 अप्पमाणा खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो...पे०...। (३)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स निस्सय- थ पच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुट्टानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च घम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अप्पमाणो एको खन्यो च वत्थु च तिण्णप्तं खन्यानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... हे खन्या ...पे०...। (२) 25

परित्तो च महम्गतो च घम्मा परित्तस्स घम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो - महम्गता खन्धा च महामूता च चित्तसमुद्रानान रूपान निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महम्गता खन्धा च महामूता च कटतारूपान निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

परितो च महणतो च धम्मा महणतास्य धम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो – महणतो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णम्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...प्०... पटिसन्धिक्खणे महम्मतो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णम्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... हे ब सन्धा ...पे०...। (२)

### उपनिस्सयपच्चयो

परित्तो धम्मो महत्यतस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनःतरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – परित्तं सद्धं उपिनस्सय महम्मतं भ्रानं उप्पादेति, अभिञ्ज उप्पादेति, समापितं उप्पादेति। परित्तं सीळं ...पे०... पञ्जं, रागं ...पे०...सेनासनं उपितस्साय महम्मतं भ्रानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, अभिञ्जं उपपादेति, अभिञ्जं उपपादेति, समापितं उपपादेति। परित्ता सद्धा...पे०...सेनासनं महम्मताय सद्धाय ...पे०...पञ्जाय उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमस्स झानस्स परिकामः...पे०...नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकामः नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकामः उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। दिद्धस्स वक्ख्स्स परिकामं ...पे०...। (२)

परित्तो घम्मो अप्पमागस्य घम्मस्य उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो ...पे०... । पकतपनिस्सयो परित्तं सद्धं उपनिस्साय अप्यमाणं झानं उप्पादेति. मणं उप्पादेति. फलसमापत्ति उप्पादेति। परित्तं सीलं ...पे०... पञ्जं, रागं ...पे०... पत्थनं, कायिकं सुखं...पे०...सेनासनं उपनिस्साय अप्पमाणं झानं व उप्पादेति. मगां उप्पादेति, फलसमापत्ति उप्पादेति। परित्ता सद्धा ...पे०... सेनासनं अप्पमाणाय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय, मग्गस्स फलसमा-पत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमस्य मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मगगस्स ...पे०... चत्र्यस्स मगगस्य परिकम्मं चत्र्यस्स मगास्य उपनिस्ययपन्त्रयेन पन्त्रयो। (३)

७३. महग्गतो धम्मो महग्गतस्य धम्मस्य उपनिस्ययपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतपनिस्सयो ...पे ०...। पकतपनिस्सयो -महग्गतं सद्धं उपनिस्ताय महग्गतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति. समापत्तिं उप्पादेति । महन्गतं सीलं ...पे०... पञ्जं उपनिस्साय महन्गतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति। महन्गता 15 सद्धा...पे०...पञ्जा महग्गताय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पठमं झानं दुतियस्स झानस्स ...पे०... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

महग्गतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुपनिस्सयो 20 ...पे o... । पकतपनिस्सयो – महग्गतं सद्धं उपनिस्साय दानं दिति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, विपस्सनं उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्धि गण्हाति, महग्गतं सीलं ...पे ०... पञ्जं उपनिस्साय दानं देति ...पे .... विपस्सनं उप्पादेति ...पे .... महग्गता सद्धा ...पे ०... पञ्जा परित्ताय सद्धाय ...पे०...पञ्जाय ...पे०... कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स 25 दुक्खस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

महग्गतो धम्मो अप्यमाणस्य घम्मस्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुपनिस्सयो...पे०...। पकतुपनिस्सयो -महम्गतं सद्धं उपनिस्साय अप्पमाणं ज्ञानं उप्पादेति, मगां उप्पादेति, फलसमापत्ति उप्पादेति। महम्मतं सीलं ...पे ०... पञ्चं उपनिस्साय अ अप्पमाणं झानं उप्पादेति, मगां उप्पादेति, फलसमापीतः उप्पादेति। महगाता सद्धाः...पे०... पञ्जा अप्पमाणाय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय मगास्स फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

В. 333

9४. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपितस्सय
पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो .पे०.. । पकतूपनिस्सयो – अप्पमाणं सद्धं उपिनिस्साय
अप्पमाणं झानं उप्पादेति, मम्मं उप्पादेति, फलममापित्तं उप्पादेति।
अप्पमाणं सीलं.पे०..पञ्ञं उपिनिस्साय अप्पमाणं झानं उप्पादेति,
मम्मं उप्पादेति, फलममापित्तं उप्पादेति। अप्पमाणा सद्धा..पे०..

पञ्जा अप्पमाणाय सद्धाय ..पे०... पञ्जाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो।
पद्मो मम्मो दुनियस्स मम्मस्स ...पे०.. तिवयो मम्मो चतुत्वस्स
मम्मस्स ... मम्मो फलसमापित्तया उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। । (१)
अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण्पिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो

ग्वि...। पकतूपिनस्सयो – अप्पमाणं सद्धं उपिनस्साय दानं दित्तं, सीळं...पे०.. उपोसथकम्मं ... विपस्सनं उप्पादेति । अप्पमाणं सीळं ...पे०.. उपोसथकम्मं ... विपस्सनं ... वपस्माणं सीळं ...पे०... उपोसथकम्मं ... विपस्सनं ... अप्पमाणा सद्धा ...पे० ... पञ्जापित्ताय सद्धाय ...पे० ... पञ्जापात्रे ... अप्पमाणा सद्धा ...पे० ... पञ्जापात्रे ... उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो । करुसमापित कायिकस्स सुबस्स उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो । अरिया मग्गं उपिनस्साय सद्धारे अनिञ्चतो ...पे०...विपस्सन्ति, मग्गो अरियानं अत्थप्पितस्मिन्दायं ...पे० ... पिटमानप्यित्सिम्भदायं ... उ। ताठानकोसल्लस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

अध्यमाणो धम्मो महागतस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेत पञ्चयो – अनन्तरूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ...पे०... । पकतूपितस्सयो – अप्पमाणं सद्धं उपितस्साय महागतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापित्तं उप्पादेति, अप्पमाणं सीलं ...पे०... पञ्जं

१-१. सी०, स्या० पोत्वकेमु नित्य। २ अत्यपटिसम्भिदाय – सी०, स्या०। ३. पटिभाषपटिसम्भिदाय – स्था०।

उपनिस्साय महम्मतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति. उप्पादेति। अप्पमाणा सद्धा ...पे०... पञ्जा महम्मताय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, अरिया मम्मं उपनिस्साय अनुष्पन्नं समापत्ति उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापज्जन्ति। (३)

### पुरेजातवच्चयो

७५. परित्तो घम्मो परित्तस्स घम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन 6 पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – वक्खुं अनिञ्चतो ...पे०... विपस्पति अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ रागो उप्पञ्जति ...पे०... दोमनस्सं उप्पञ्जति । सोतं...पे०...वत्थुं अनिञ्चतो...पे०...पे०... दोमनस्सं उपपञ्जति । सोतं...पे०...वत्थुं अनिञ्चतो...पे०...कां वक्खुविञ्जाणस्स ...पे०...भोटुःबायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। 19 वत्थुपुरेजातं – वक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्थु परितानं खन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परितो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – दिब्बेन चक्खुना 16 रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति। वत्थुपुरेजातं – वत्यु महग्गतानं बन्धानं पुरजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्थपुरेजातं – बत्यु अप्पमाणानं खन्थानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

### पच्छाजातपच्चयो

७६ परित्तो धम्मो परित्तस्त धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता परिता खन्धा पुरेजातस्त इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

महम्गतो श्रम्मो परित्तस्स धम्मस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो - पञ्छाजाता महम्यता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अ पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१) . अप्पमाणो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य पण्छाजन्तपण्ययेन पण्ययो - पण्छाजाता अप्पमाणा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पण्छाजातपण्ययेन पण्ययो। (१)

#### आसेवनपच्चयो

७७. परित्तो घम्मो परित्तस्स घम्मस्स आसेवनपञ्चयेन व पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा परित्ता लन्धा पञ्छिमानं पञ्चिमानं परित्तानं सन्धानं...पे०...अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवन-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

B. 335

परित्तो धम्मो महम्पतस्स धम्मस्म आसेवनपच्चयेन पच्चयो — पठमस्स झानस्स परिकम्मं तस्सेव आसेवनपच्चयेन पच्चयो...पे०... 10 नेवमञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनस्स परिकम्मं तस्सेव आसेवनपच्चयेन पच्चयो। दिब्बस्स चक्खुस्स परिकम्मं ...पे०... अनागतंस्र्जाणस्म्न परिकम्मं अनागतंस्रजाणस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – गोत्रभु मगगस्स, बोदानं मगगस्म आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सहग्गता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सहग्गतानं खन्धानं...पे०...आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### कस्मपञ्चयो

७८. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता , नानाखणिका । सहजाता – परित्ता चेतना सम्प१० युत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो ।
परिमन्धिक्खणे परित्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं करन्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – परित्ता चेतना विपाकानं परिन्तानं खन्धानं करत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१)

महग्गतो घम्मो महग्गतस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अ सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – महग्गता चेतना सम्पयुत्तकानं

१. सी०, स्या० पोत्यकेसू नत्यि।

स्रत्यानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिनस्त्रे महागता चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानासणिका -- महागता चेतना विपाकानं महागतानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

महागतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – महागता चेतना चित्तसमुद्वाना । रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महागता चेतना कटलारूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – महागता चेतना कटलारूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

महग्गतो धम्मो परित्तस्स च महग्गतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – महग्गता चेतना 10
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो।
पटिसन्धिक्खणे महग्गता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं
कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – महग्गता चेतना विपाकानं
महग्गतानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

७९. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन 16 पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – अप्पमाणा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अप्पमाणा चेतना विपाकानं अप्पमाणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – 20 अप्पमाणा चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं चिक्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### विपाकपच्चयो

८०. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन 20 पच्चयो - विपाको परित्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्धा वत्युस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१)

в. 337

महगगतो घम्मो महगगतस्य घम्मस्य विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे०... (तिस्सो पञ्हा, पर्वत्तिपटिसन्धि कातब्बा)। (३)

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ... तीणि (पवत्तिमेव) ।

## आहारपच्चयादि '

८१. परितो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, मानपञ्चयेन पञ्चयो, सम्प्रयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता , प्रिता लम्भा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। परिसान्धिक्खणे । परिता सम्भा कटतारूपानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। सन्ध्या वत्थ्यस्स ...पे०... वत्थु सम्भानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। प्रदेजातं – वन्स्यावानं वन्स्यविष्युत्तपञ्चयेन पञ्चयो। प्रदेजातं न वन्स्यावानं वन्स्यविष्युत्तपञ्चयेन पञ्चयो। । प्रदेजातं न वन्स्यावानं कायविञ्जाणस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थु परितानं सन्धानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थु परितानं सन्धानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजाता – पटिसन्धिक्लणे वत्यु महग्गतानं लन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु महग्गतानं लन्धानं विष्पयत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अप्पमाणानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

८२ महम्मतो घम्मो परितस्स घम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजात, पच्छाजात । सहजाता – महम्मता खन्धा चित्त- 
अ समुद्रानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणें ... पे० ... 
पच्छाजाता – महम्मता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्त- 
पच्चयेन पच्चयो। (१)

१. पटिसन्धिया – सी०, स्या०।

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अप्पमाणा बत्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा बत्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अस्थिपच्चयो

८३. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - परित्तो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... दे खन्या ...पे०... पटिसिन्यक्षणे...पे०... खन्या वत्युस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो । वत्यु खन्यानं अस्थिपच्चयेन ।० ३. ऽऽऽ पच्चयो; एकं महाभूतं ...पे०... असञ्ज्ञसत्तानं ...पे०...। पुरेजातं - चक्खुं ...पे०... वत्युं अिनच्चयो ...पे०... विपस्सित अस्सादेति अभिनन्दित् तं आरब्भ रागो उपप्जिति...पे०...दोमनस्सं उपप्जिति, स्थायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ...पे०... फोट्टब्यायतनं कायविञ्जाणस्स अस्यपच्चयेन पच्चयो। चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स अस्यपच्चयेन पच्चयो। चक्खायतनं कायविञ्जाणस्स प्रस्तानं कायविञ्जाणस्य ...पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्य अस्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - परित्ता बत्था परित्तानं खन्यानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - परित्ता बत्था पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। क्यायो इसस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। क्यायो इसस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। हपजीवितिन्द्रियं कटसारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महम्मतस्त धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धिक्खणे वत्यु महम्मतानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – दिब्बेन चक्कुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सह सुणाति, वत्यु महम्मतानं खन्धानं अस्यि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं - वत्यु अप्पमाणानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

१. कबळिकारो – स्था०। 🕆

८४. महम्मतो घम्मो महम्मतस्य धम्मस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। महम्मतो एको खन्धो तिष्णप्रं खन्धानं ...पे०... हे खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणं ...पे०...। (१)

महरगतो धम्मो परितस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो -ह सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता - महग्गता खन्धा चित्तसमुद्भानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महग्गता खन्धा कटतारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - महग्गता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

महन्गतो धम्मो परित्तस्स च महन्गतस्स च धम्मस्स 10 अत्थिपच्चयेन पच्चयो – महन्गतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (३)

८५. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं...पे०...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अप्पमाणा खन्धा चित्तसमुद्रानानं ख्पानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा पुरे-जातस्य इमस्य कायस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स अ अस्थिपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...। (३)

८६. परितो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स अित्यपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – अप्पमाणा खन्धा च महाभूता च चित्तससुद्वानानं रूपानं अित्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अित्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च घम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स 10 अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – अप्पमाणो

B. 339

एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... हे खन्धा...पे०...। (२)

परित्तो च महग्गतो च घम्मा परित्तस्य धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्त्रियं। सहजाता – महग्गता सन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्वानां रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। अ पटिसिन्धिक्सणे महग्गता सन्धा च महाभूता च कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – महग्गता सन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेनं पच्चयो। पच्छाजाता – महग्गता सन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तों च महत्यतों च धम्मा महत्यतस्स घम्मस्स अस्थि- 10 पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं । सहजातो – महत्यतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णक्षं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ...द्वे खन्धां ...पे० ... पटिसन्धिक्खणं महत्यतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णक्षं ... खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च ...पे० ... नृत्थि- पच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च ...पे० ... नृत्थि- पच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च ...पे० ... नृत्थि- पच्चयेन पच्येन पच्येन पच्चयेन पच्चयेन पच्येन पच्ये

(२) सङ्ख्या

८७. हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते एकादस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्त्रये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने चत्तारि, कम्मे सत्त, विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते पञ्च, अस्थिया तेरस, नित्थया नव, विगते अवन्त, अविगते तेरस (एवं गणेतच्चं)।

अनुलोमं ।

# पच्चनीयुद्धारो

८८ परित्तो धम्मो परित्तस्स बम्मस्स आरम्मणपुण्चयेन पण्चयो, सहजातपण्चयेन पण्चयो, उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो, पुरे-जातपञ्चयेन पण्चयो, पण्छाजातपञ्चयेन पण्चयो, कम्मपण्चयेन पण्चयो, आहारपण्चयेन पण्चयो, इन्द्रियपण्चयेन पण्चयो। (१)

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस् नत्य।

परित्तो धम्मो सहमातस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, परेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन 

 पञ्चयो. परेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

महत्यातो धम्मो महत्यातस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)-

महग्गतो धम्मो परितस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजात-10 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महम्गतो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

महग्गतो धम्मो परितस्स च महग्गतस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

८९. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन' पच्चयो', सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

 अप्पमाणो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजातं, <sup>25</sup> पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

परित्तो च महम्मतो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (१)

B. 341

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि।

परित्तो च महम्मतो च धम्मा महम्मतस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सङ्ख्या

९०. नहेतुया पन्नरस, नआरम्मणे पन्नरस, नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते द्वादस, नअञ्जमञ्जे द्वादस, निनस्सये द्वादस, नउपनिस्सये चुद्दस, नपुरेआते चुद्दस, नपच्छाजाते व पन्नरस, नआसेवने पन्नरस...पे०...नममो पन्नरस, नसम्पयुत्ते द्वादस, नविप्ययुत्ते दस, नोअत्थिया दस, नोनित्थया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोअविगते दस (एवं गणेतव्बं)।

पच्चनीयं ।

B. 342

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

### हेतुहुकं

९१. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 10 सत्त ...पे०... नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थिया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

अनलोमपञ्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुबुकं

९२. नहेतुपच्चया आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते एकादस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने चत्तारि, 16 कम्मे सत्त...पे०...ममो सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया नव, विगते नव, अविगते तेरस।

पच्चनीयानुलोमं ।

पञ्हावारो ।

परित्तत्तिकं निद्वितं।

### १३. परितारम्मणतिकं

- ६१. पटिच्चवारो
  - १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभङ्गी

# हेतुपच्चयो

B. 343

- १. परितारम्मणं धम्मं पिटच्च परितारम्मणं धम्मो उप्पच्चित हेतुपच्चया – पिरनारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे०...द्वे खन्धा'। पिटसन्धिक्खणे परितारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। (१)
- महम्पतारम्मणं धम्मं पटिच्च महम्पतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – महम्पतारम्मणं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... द्वे खत्था। पटिसन्धिक्खणे महम्पतारम्मणं ...पे० ...। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो

ग उप्पञ्जित हेतुपच्चया – अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो

खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। (१)

#### आरम्मणवच्चयादि

२. परित्तारम्मणं धम्मं पटिच्च परित्तारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया (सङ्क्षित्त), अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

३. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अविपतिया तीणि ...पे०... <sup>15</sup> अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

१. सन्वे - स्था॰, एवमुपरि पि।

### २. पण्ययपण्यनीयं विभक्तो

# नहेत्पञ्चयो

४. परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं परितारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे परितारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा, विचिकिच्छासहगते उद्भच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्भच्चसहगतो मोहो। (१)

महग्गतारम्मणं धम्मं पिटच्च महग्गतारम्मणो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं महग्गतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा, विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पिटच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो 10 उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च त्यो बन्धा..पे०..हे खन्धा। (१)

### नअधिपतिपच्चयो

५. परिलारम्मणं धम्मं पटिच्च परिलारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – परिलारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महग्गतारम्मणं धम्मं पटिच्च महग्गतारम्मणं धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – महग्गतारम्मणं एकं बन्धं पटिच्च तयो बन्धा...पे०...द्वे बन्धा, पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च 20 तयो खन्धा..पे०...द्वे खन्धा। (१)

### नपुरेजातपञ्चयादि

६. परित्तारम्मणं धम्मं पटिच्च परित्तारम्मणो धम्मो उपपञ्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे परित्तारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०...पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१) महम्गतारम्मणं धम्मं पिटच्च महस्गतारम्मणो धम्मो उद्युज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे महस्गतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा (महस्गतारम्मणे पिटसन्धि निस्स्य)। (१)

B, 345

अप्पमाणारमणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारमणो धम्मो उपपजित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अप्पमाणारमणं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा...पे०...दे खन्धा (नपच्छाजातपच्चयं च नआसेवन-पच्चयं च नअधिपतिसदिसं)।

#### नकस्मपच्चयो

 परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणे धम्मो उपपञ्जति नकम्मपच्चया – परितारम्मणे खन्धे पटिच्च परितारम्मणा
 चेतना। (१)

महम्गतारम्मणं धम्मं पटिच्च महम्गतारम्मणे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – महम्गतारम्मणे खन्धे पटिच्च महम्गता-रम्मणा चेतना। (१)

अप्प्रमाणारम्मणं घम्मं पटिच्च अप्प्रमाणारम्मणो धम्मो अप्प्रजित नकम्मपच्चया – अप्प्रमाणारम्मणे खन्चे पटिच्च अप्प्रमाणा-रम्मणा चेतना। (१)

#### नविपाकपच्चयादि

८. परित्तारम्मणं धम्मं पिटच्च परित्तारम्मणं धम्मं उप्पञ्जित निवपाकपच्चया (पिटसन्धि नित्य), नञ्चानपच्चया – पञ्चिवञ्जाणसहगतं एकं बन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा, श्रु नमम्पपच्चया – अहेतुकं परित्तारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे०...द्वे खन्धा ...पे०...द्वे खन्धा ...पे०... ।

महम्पतारम्मणं घम्मं पटिच्च महम्पतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नमम्पपच्चमा – अहेतुकं महम्पतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...ढे खन्छा। (१)

१. आष्ये – सी०, स्था० ।

. अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो' उप्पज्जितं नमग्गपच्चया – अहेतुकं अप्पमाणारम्मणं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या...पं०...द्वे खन्या। (१)

# नविष्ययुत्तवच्चयो

 ९. परितारम्मणं धम्मं पिटच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे परितारम्मण एकं खन्धं ब पिटच्च तयो खन्धा..पे०...। (१)

महग्गतारम्मण धम्म पटिच्च महग्गतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्युत्तपच्चया – अरूपे महग्गतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो 10 B. 346 उप्पज्जित निवप्यसुत्तपच्जया — अरूपे अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा। (१)

### (२) सङ्ख्या

१०. नहेतुया तीणि, नअघिपतिया तीणि...पे०. .नपुरेजाते तीणि, नशच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एकं, नमग्गे तीणि, नविष्पयुक्ते तीणि (एवं गणेतब्बं)। 1º पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

११. हेतुपच्चया नअचिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, निबगके तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपञ्चनीयं ।

# ४. परवयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुकुकं

१२. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, 20

१-१. सी० पोल्बके नरिय।

<sup>40 5-88</sup> 

उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने हे, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मम्मे हे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते तीणि, अस्थिया तीणि, नित्यया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# ६ २-६. सहजातवारो - सम्प्युत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्टवारो पि सम्पयत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसो)।

ş ७. पञ्हावारो

१. पञ्चयानुलोमं

(१) विमङ्गो

हेतुपच्चयो

B, 347

 ११३. परितारम्मणो धम्मो ंपरितारम्मणस्य धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - परितारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकानं खत्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे परितारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकानं
 क्षत्थानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

महग्गतारम्मणो धम्मो महग्गताष्ट्रमणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – महग्गतारम्मणा हेत् सम्प्रयुक्तानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स

हेतुपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणारम्मण हेतू. सम्पयुक्तकानं खन्धानं
हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो 4

१४. परित्तारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपौसथ-कम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्सति, पुज्बे सुविण्णानि पञ्चवेक्सति, अरिया परित्तारम्मणे पहीने किलेसे पञ्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पञ्चवेक्खन्ति, पुत्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति। परित्तारम्मणे परित्ते अन्ये अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादित अभिनन्दित्, तं आरब्भ परित्तारमणो रागो उपपज्जति...पे०... दोमनस्सं उपपज्जति। चेतोपरियआणेन परितारमणपरित्वित्तन्वित्तम् अस्मिक्स्स चित्तं जानाति। परितारमणण परित्ता अन्या चेतो-परियआणस्स, पुत्वेनिवासानुस्सत्तिआणस्स, यथाकम्पूपाआणस्स, अनागतंस्रआणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महगगतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये – दिःबं चक्खुं पच्चवेक्खति, दिःबं सोतधातुं 10
पच्चवेक्खति, परितारम्मणं इद्विविधञाणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियञाणं ...पे०... पुब्बेनिवासानुस्मितिञाणं ...पे०... यथाकम्मूपगञाणं
...पे०... अनागतस्त्राणं पच्चवेक्खति। परितारम्मणे महम्मते खन्धे
अनिच्चतो ...पे० ... विपस्सित, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ
महम्मतारम्मणो रागो उप्पञ्जति ...पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति। चेतोगरियञाणेन परितारम्मणमहम्मतिचत्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। परितारम्मणा महम्मता खन्या चेतोपरियञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्रितिञाणस्स,
अनागतसञाणस्स, आवज्जनाय आरम्भणपच्चयेन पच्चयो।(२)

१५ महागतारम्मणो धम्मो महागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चये – विञ्जाणञ्चायतनं पञ्चवेनखित, नेव- असञ्जानासञ्जायतनं पञ्चवेनखित, नेव- असञ्जानासञ्जायतनं पञ्चवेनखित, महागतारम्मणं इद्विविधजाणं पञ्चवेनखित, चेतोपरियजाणं...पे०... पुड्येनिवासानुस्सितजाणं...पे०... यथाकम्मूपगजाणं...पे०... अनागतस्रजाणं पञ्चवेनस्वित । महागतारम्मणे महागते खन्त्रे अनिज्ज्वतो...पे०...विपस्सित, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरक्ष्म महागतारम्मणो रागो उपपज्जित...पे०...दोमनस्सं अपपज्जित । वेतोपरियजाणेन महागतारम्मणमहागतिचत्ममिङ्गस्य उपपज्जित । वेतोपरियजाणेन महागतारम्मणमहागतिचत्तमिङ्गस्स, पुत्वेनिवासानुस्सित्जाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतस्रजाणस्स, अवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

१-१. विशस्सन्ति जस्सादेन्ति अभिनन्तन्ति – सी०, स्था०। २. धवाकम्मुपगर्भाणस्स– स्या०। ३ सी०, स्था० पोल्पकेस् निषा

महत्त्वतारममणो धम्मो परितारम्मणस्य धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो - पठमज्झानपच्चवेक्खणं पच्चवेक्खति...पे०... नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनपञ्चवेक्खणं पञ्चवेक्खति, दिब्बचक्खपञ्च-पच्चवेक्खति, दिव्बसोतघातुपच्चवेक्खणं पच्चवेक्खति. s इद्विविधवाणपच्चवेक्खणं ...पे० ... चेतोपरियवाणपच्चवेक्खणं...पे०... पृथ्बेनिवासान् स्सतिज्ञाणपञ्चवन्खणं ... पे०... यथाकम्मुपगजाणपञ्च-वेक्सणं ... पे०... अनागतंसजाणपच्चवेक्सणं पच्चवेक्सति. महागतारम्मणे पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति. पृब्बे समदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । महग्गतारम्मणे ग्रिक्त खन्धे अनिच्चतो ... पे०... विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दित. तं आरब्भ परितारम्मणो रागो उप्पन्जति ... पे०... दोमनस्सं उप्पञ्जित । चेतोपरियञाणेन महग्गतारम्मणपरित्तचित्तसमिङ्कस्स चित्तं जानाति। महम्गतारम्मणा परित्ता खन्धा चेतोपरियञाणस्स, पुब्बेनिवासान्स्सतिञाणस्स, यथाकम्म्पगञाणस्स, अनागतंसञाणस्स, अावज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

१६. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपन्वयेन पञ्चयो — अरिया मग्गा नुदृहित्वा मग्गं पञ्च-वेक्बन्ति, फलं पञ्चवेक्बन्ति। चेतोपरियजाणेन अप्पमाणारम्मण-अप्पमाणचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति। अप्पमाणारम्मणा अप्प-ग्गा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुट्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अवा-गर्तसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्य धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चये – अरिया गोत्रभु पच्चवेनखन्ति, बोदानं पच्चवेनखन्ति, मग्गपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति, फल्लपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति, अत्र निब्बानपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति। अप्पमाणारम्मणे परित्ते खन्ये अनिच्चतो... पे०... विपस्सति, चेतोपरियञ्जाणेन अप्पमाणारम्मण-परित्तवित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। अप्पमाणारम्मणा परित्ता बत्था

१. पठमज्ञान० – सी०। २-२. सी०, स्वा० पोत्वकेसु नित्य। ३-३. सन्या – सी०, स्पा०। \*.० ययाकस्मृपगजाणस्स – सी०; ० यथाकस्मृपगजाणस्स – स्वा०,

चेतोपरियकाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिकाणस्स, यथाकम्मूपगकाणस्स, अनागतंसकाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो मह्ग्गतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरिया अप्पमाणारमणं चेतोपरियञाणं पच्चवेक्सित्त, पुब्वेनिवासानुस्सित्त्वाणं पच्चवेक्सित्त, अनागतंस्र्वाणं व्यच्चवेक्सित्त।चेतोपरियञाणंन अप्पमाणारम्मणमह्ग्गतिचत्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति। अप्पमाणारमणं मह्ग्गता खन्या चेतोपरियञाणस्स, पुब्वेनिवासानुस्सित्वाणस्स, अनागतंस्र्वाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। (३)

### अधिपतिपच्चयो

१७. परितारमणो धम्मो परितारमणस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसपकम्मं कत्वा' तं गरं कत्वा पच्चवेक्वति, पुब्बे सुचिण्णानि गरं कत्वा पच्चेक्वति, परितारमणे परित्ते कन्धे गरं कत्वा अस्मादिति अभिनन्दित, तं गरं कत्वा परितारमणो रागो उपपञ्जति, दिट्ठि उप्पञ्जति। 16 सहजाताधिपति – परितारमणणिपति सम्प्रमुत्तकानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महगातारम्मणस्स धम्मस्स अधि-प्रतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – दिःबं चक्खुं गरं कत्वा पच्चवेक्सति, दिःवं सोतधातुं...पे०...परितारम्मणं इद्विविधवाणं...पे०... २० चेतोपरियवाणं ...पे०... पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणं ...पे०... यथाकम्मू-पगवाणं ...पे०... अनागतंसवाणं गरं कत्वा पच्चवेक्सति। परित्ता-रम्मणे महग्गतं खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा महग्गतारम्मणो रागो उप्पण्बति, दिद्वि उष्प्रज्यति। (२)

१८. महम्मतारम्मणी धम्मी महम्मतारम्मणस्स धम्मस्स 26 अधिपतिपच्चथेन पच्चयो – आरम्मणाविपति, सहजाताविपति। आर-

१. बप्पमाणारम्मणा – सी०; बप्पमाणारम्मण् – स्था०। २. करोति – सी०। ३. तं गर्य – सी०। ४. सी०, स्था० पोल्पकेसु बल्पि।

म्मणाधिपति – विञ्जाणञ्चायतनं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं ... पे० ... महग्गतारम्मणं इिद्धविषजाणं ... पे० ... चेतोपरियजाणं ... पे० ... पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणं ... पे० ... यणाकम्मू-पगजाणं ... पे० ... अनागतस्रजाणं गरुं कत्वा पच्चवक्खति । महग्गता-हम्मणे महग्गते बन्ये गरुं कत्वा अस्सादित अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा महग्गतारम्मणो रागो उपपञ्जति, विट्ठि उपपञ्जति । सहजाता-विपति – महग्गतारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्यानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो । (१)

महत्यतारम्भणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स अधि10 पितपच्ययेन पच्ययो। आरम्मणाधिपति – पठमज्भानपच्चवेक्खणं गर्छ
करवा पच्चवेक्खति ... पे०... अनागतंसलाणपच्चवेक्खणं गर्छ करवा
पच्चवेक्खति। महत्यतारम्मणे परित्ते खन्धे गर्छ करवा अस्सादेति
अभिनन्दति, तं गर्छ करवा परित्तारम्मणो रागो उप्पज्जति, दिट्टि
उप्पज्जति। (२)

१९. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुदृहित्वा मग्गं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खन्ति, फलं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खन्ति। सहजाताधिपति – अप्पमाणारम्मणाधि-पति सम्ययुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणारमणो घम्मो परित्तारमणस्स धम्मस्स अधि-पितपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा गोत्रमुं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित, वोदानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित, मग्गपच्चवेक्खणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित, कल्पच्चवेक्खणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खणं तरुं कर्वा पच्चवेक्खणं गरुं कर्वा पच्चवेक्खणं गरुं कर्वा पच्चवेक्खणं गरुं कर्वा पच्चवेक्खणं गरुं कर्वा पच्चवेक्खण्ं गरुं कर्वा पच्चवेक्खण्ता । (२)

> अप्पमाणारम्मणो धम्मो महस्यतारम्मणस्स घम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा अप्पमाणारम्मणं चेतोपरियञाणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। पुब्वेनिवासानुस्सतिआणं ..पे०... अनागतसञाणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। (३)

१. सी०, स्था० पीत्यकेसु नत्थि। २. सेखा - सी०।

# अनन्तरपच्चयो

२०. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स अन-न्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा परितारम्मणा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं परितारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महस्पतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – परितारम्मणं चृतिचित्तं महस्पतारम्मणस्स उप- <sup>६</sup> पत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणं भवङ्गं महस्पता-रम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणा सन्धा महस्पतारम्मणस्स बृह्यानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

परितारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो - परितारम्मणं भवःक्षं अप्पमाणारम्मणाय आव- 10 जजनाय अन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

२१. सहग्गतारम्मणो धम्मो महग्गतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो — पुरिमा पुरिमा महग्गतारम्मणा बन्धा  $^{16}$  पिछमानं पञ्छमानं महग्गतारम्मणानं बन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महग्गतारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो – महग्गतारम्मणं चृतिचित्तं परितारम्मणस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महग्गतारम्मणं <sup>20</sup> भवञ्गं परितारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महग्गतारम्मणा खन्धा परितारम्मणस्स बुद्वानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महगगतारमणो घम्मो अप्पमाणारमणस्स धम्मस्स अन-न्तरपञ्चयेन पञ्चयो – महगगतारमणं भवञ्च अप्पमाणारमणाय <sup>25</sup> आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महगगतारमणं अनुलोमं गोत्रभूस्स, अनुलोमं वोदानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा

१. सी:, स्था० पौत्यकेसु नत्थि। २. सी+ पोरवके नत्थि।

बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

२२. अप्पमाणारम्मणो घम्मो अप्पमाणारम्मणस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अप्पमाणारम्मणा खन्धा 
पिच्छमानं पिच्छमानं अप्पमाणारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फळस्स, फ़ळं फळस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – मग्गपच्चवेनखणं परित्तारम्मणस्स बृट्ठानस्स, 10 फल्लपच्चवेनखणं परित्तारम्मणस्स बृट्ठानस्स, निब्बानपञ्चवेनखणं परित्तारम्मणस्स बृट्ठानस्स, अप्पमाणारम्मणं चेतोपरियआणं परित्ता-रम्मणस्स बृट्ठानस्स, पुब्बेनिवासानुस्सितिआणं परित्तारम्मणस्स बृट्ठानस्स, अनागतंसआणं परित्तारम्मणस्स बृट्ठानस्स, फलं परित्ता-रम्मणस्स बृट्ठानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्यमाणारम्मणो धम्मो महग्गतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – मग्गपच्चवेक्खणं महग्गतारम्मणस्स बृद्धानस्स, फल्णपच्चवेक्खणं महग्गतारम्मणस्स बृद्धानस्स, निब्धानपच्चवेक्खणं महग्गतारम्मणस्स बृद्धानस्स, फलं महग्गतारम्मणस्स बृद्धानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

### समनन्तरपच्चयो

२३. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स समनन्तर-पच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

### सहजातपच्चयादि

२४. परित्तारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स सह-जातपञ्चयेन पञ्चयो, अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो, निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो...तीणि (पटिञ्चवारसिंदसा कातब्बा)।

मग्गपच्चवेक्सना -- सी०, स्या०, एवमुपरि पि।

## उपनिस्सवपच्चयो

२५. परितारमणा धुम्मी परितारमणस्य धुम्मस्य उपितस्यपञ्चयेत पञ्चयो — आरम्मणूपितस्ययो, अनन्तरूपितस्ययो, पकतूपितस्ययो ...पे०... । पकतूपितस्ययो ...पे०... । पकतूपितस्ययो ...पे०... परितारम्मणं सद्धं उपितस्यय दानं देति, सीलं ...पे०... अभिञ्जं... पे०... परितारम्मणं झानं उप्पादेति, विपस्सनं ...पे०... अभिञ्जं... पे०... समापत्तं ७ उप्पादेति, मानं अप्पीत, दिष्टुं गण्हाति । परितारम्मणं सीलं...पे०... पञ्जं, रागं दोसं मोहं मानं दिष्टुं पत्थनं कायिकं सुक्कं कायिकं दुक्कं उपितस्याय दानं देति, सीलं ...पे०... अभिञ्जं ...पे०... परितारमणं झानं उप्पादेति, विपस्सनं ...पे०... अभिञ्जं ...पे०... समापत्ति उप्पादेति, विपस्सनं ...पे०... सङ्कं भिन्दति। परिता- १० रमणा सद्धा ...पे०... पञ्जा, रागो....पे०... पर्यता, कायिकं सुकं, परितारमणाय सद्धाय...पे०... पञ्जाय रागस्स ...पे०... पत्थाया , कायिकस्स सुक्स, परितारमणाय सद्धाय...पे०... पञ्जाय रागस्स ...पे०... पत्थाया , कायिकस्स सुक्सस, कायिकस्स दुक्कस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

परिलारम्मणो धम्मो महत्गतारम्मणस्स धम्मस्स उपितस्सय- 16 पक्चयेन पक्चयो – आरम्मण्पितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पक्त्पान्तस्सयो ...पे०...। पकत्पित्तस्यो – परिलारमणं सद्धं उपितस्साय महत्मतारमणं आनं उप्पादित, विवस्सनं ...पे०... अभिञ्जं...पे०... समापित उप्पादित, मानं जप्पेति, विद्विं गण्हाति। परिलारम्मणं सीलं ...पे०... परुजं, रागं ...पे०... परुजं, पर्वथनं, स्विष्कं सुखं, कार्यिकं 20 दुक्खं उपितस्साय महत्मतारम्मणं झानं उप्पादित, विद्विं गण्हाति। परिलारम्मणं स्वानं उपितस्सर्ग...पे०... अभिञ्जं...पे०... समापितं उप्पादित, मानं जप्पेति, विद्विं गण्हाति। परिलारम्मणा सद्धा ...पे०... कार्यिकं सुखं, कार्यिकं दुक्खं, महत्तता-रम्मणाय सद्धाय ...पे०... परुजाय रागस्य ...पे०... परुजाय उपितस्सय-पच्चवेन पञ्चयो। (२)

परितारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ..पे० ... । पकतुपनिस्सयो – परितारम्मणं सद्धं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्थि।

25

भानं उप्पादेति, मगं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापींत्त उप्पादेति । परितारम्मणं सीलं ... पे० ... पञ्जं, रागं ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादेति, मग्गं, अभिञ्जं, समापीत्त उप्पादेति । परितारम्मणं ह सद्धा ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

२६. महम्मतारम्मणो घम्मो महम्गतारम्मणस्स घम्मस्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – महम्गतारम्मणं सद्धं उप
10 निस्साय महम्गतारम्मणं भानं उप्पादित, विपस्सनं, अभिञ्जं, समापाँत उप्पादित, मानं जप्पति, विद्विं गण्हाति । महम्मतारम्मणं सीकं

... पे० ... पञ्जं, रागं ... पे० ... पत्थनं उपनिस्साय महम्मतारमम्म
भानं उप्पादित ... पे० ... विद्विं गण्हाति । महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ...
पञ्जा, रागो ... पे० ... पत्थना महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ...
पञ्जा, रागो ... पे० ... पत्थना महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ...
पञ्जा रागो ... पे० ... पत्थना महम्मतारमणाय सद्धाय ... पे० ...

महम्गतारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तस्पिनस्सयो, पकृतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकृतूपनिस्सयो – महम्मतारम्मणं सद्धं उपनिस्साय द्यानं देति, सीलं समादिवति, उपोसयकम्मं करोति, परितारम्मणं ॐ फ्रांनं उप्पादिति, विपस्सनं, अभिञ्जं, समापत्ति उप्पादित, मानं जप्पति, दिद्धं गण्हाति । महम्मतारम्मणं सीलं ... पे० ... पत्थनं उप-निस्साय दानं देति ... पे० ... दिद्धं गण्हाति । महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ... पत्थना परितारम्मणाय सद्धाय .. पे० ... पत्थनाय कायि-कस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

महम्मतारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे० ...। पकतूपिनस्सयो – महम्मतारम्मणं सद्धं उपनिस्साय अप्प-माणारम्मणं भानं उप्पादेति, मम्मं, अभिञ्जं, समापत्ति उप्पादेति। महम्मतारम्मणं सीलं...पे० ... पत्थनं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेसु नत्य।

मानं उप्पादिति ... पे० ... समापत्ति उप्पादिति । महग्गतारम्मणा सद्धा ... पे० ... पत्थना अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (३)

२७. अप्पमाणारम्मणी धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, अ पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – अप्पमाणारम्मणं सद्धं उपिनस्साय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादित, मग्गं, अभिञ्जं, समा-पित्तं उप्पादित । अप्पमाणारम्मणं सीलं ... पे० .. पञ्जं उपिनस्साय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादित । मग्गं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय मग्गस्स पेलसमापित्तया १० उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स उपितस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूप-तिस्सयो...पं ० .. । पकतूपितस्सयो – अप्पमाणारम्मणं सद्धं उपितस्साय दानं दित, सीर्लं समादियित, उपोसयकम्मं करोति, परित्तारम्मणं झानं अ उप्पादित, विपस्सनं, अभिञ्जं, समापितं उप्पादित । अप्पमाणारम्मणं सीर्लं ...पं ० .. पञ्जं उपितस्साय दानं देति ...पं ० ... समापित् उप्पादित। अप्पमाणारम्मणा सद्धा ...पं ० ... पञ्जा परित्तारम्मणाय सद्धाय ...पं ० ... पञ्जाय कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्सस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो महगगतारम्मणस्स धम्मस्स उपतिस्सयपच्चयेन पच्चयो आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो,
पकतूपिनस्सयो ... १०... । पकतूपिनस्सयो — अप्पमाणारम्मणं सद्धं
उपिनस्साय महमातारम्मणं भ्रानं उप्पादित, विपस्सनं, अभिञ्जं,
समापित उप्पादित । अप्पमाणारम्मणं सीलं ... पे०... पच्चां उपविस्साय महग्गतारम्मणं भ्रानं उप्पादित, विपस्सनं, अभिञ्जं,
समापितं उप्पादित । अप्पमाणारम्मणा सद्धा ... पे० ... पच्चा
महमातारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पच्चाय उपिनस्सयपच्चयेन
पच्चयो । (३)

१. सी०, स्वा॰ पोत्वकेसु नत्वि।

# आसेवनवृज्यमे 🦠

२८. परितारमणो धम्मो परितारमण्रस धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा परितारमणो सन्या पिच्छमानं पिच्छमानं परितारमणानं सन्यानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-व पच्चयेन पच्चयो – परितारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदा-नस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

२९ महम्पतारम्मणो धम्मो महस्पतारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा महस्पतारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं महस्पतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो। (१)

महग्गतारमणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्भस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – महग्गतारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

३०. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स 15 आसेवनपच्चयेन पच्चयो—पुरिमा पुरिमा अप्पमाणारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अप्पमाणारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो।गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो।(१)

### कम्मयच्चयो

३१. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्य धम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – परिता-२० रम्मणा चेतना सम्पय्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका – परितारम्मणा चेतना विपाकानं परितारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

महागतारम्मणो घम्मो महागतारम्मणस्य धम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - महागता-उत्मणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्चिक्वयो ... पे० ...। नानाखणिका - महागतारम्मणा चेतना विपाकानं महागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१) ाः अहल्लास्मणो प्रमा परिलार्म्यपस्य अम्मस्य कम्मपच्यये प्रचयो । नानावणिका म्यहणासरमणाः चेतना विधानानं परिलार्म्मणाः चेतना विधानानं परिलार्म्मणाः वस्त्रातं कम्मपच्ययेन प्रचयोः (२)...

३२. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स कम्मप्रचयेत व्यवस्य म्स्रहजाता, नातास्त्रिका । सहजाता – अप्प- अम्मणारम्मणा चेतना सम्पयुतकानं खन्धानं कम्मप्रचयेत पच्चयो । नाताखणिका – अप्पमाणारम्मणा चेतना विपाकानं अप्पमाणारम्मणा रम्मणा खन्तानं कम्मप्रचयेते पच्चयो । (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्य अम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका --अप्पमाणारम्मणा चेतना विपाकानं क परितारम्मणानं खल्थानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

# विपाकपच्चयादि

३३. परित्तारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्य विपाक-पच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भ्रानपच्चयेन पच्चयो, मम्मपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, अस्थिपच्चयेन पच्चयो, निक्षपच्चयेन पच्चयो, विगतप्च्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

## . (२) सङ्ख्या

३४. हेतुया तीणि, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके तीणि, आहारे तीणि, इन्हिये भाने मन्ये सम्ययुत्ते अख्यिया तीणि, निख्या 20 नव, विगते नव, अविगते तीणि (एवं गणेतःव)।

अनुलोमं ।

# · प<del>ण्य</del>नीयुद्धारो

३५. परिलारम्मणो धम्मो परिलारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मणच्ययेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महम्मतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परितारम्मणो घम्मो अप्यमाणारम्मणस्स घम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

३६ महस्पतारम्मणो घम्मो महस्पतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महत्गतारम्मणो घम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन अ पच्चयो। (२)

महम्मतारम्मणो घम्मो अप्यमाणारम्मणस्स घम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

३७. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन 15 पञ्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो महत्यतारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-अ पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

### २. पच्चयपच्चनीयं

### सहस्या

३८ नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नअधिपतिया नव, नअनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नअञ्जयञ्जे नव, नितस्सये नव, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते नव, नपञ्छाजाते नव, नआसेवने नव ... पे० ... नमग्गे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्ययुत्ते नव, व्यानिस्थया नव, नोनिस्थिया नव, नोविगते नव, नोअविगते नव (एवं गणेतज्जे)।

# ३. पण्ययानुकोनपण्यनीयं

### हेतुन्दं

३९. हेतुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने तीणि ...पेo ... नमग्ये नविष्पयुत्ते नोनत्त्रिया नोविगते तीणि (एवं गणेतथ्वं) । अनलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## हेत्द्रक

४०. नहेतुपच्चया आरम्भणे सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते तीणि, अञ्ज्ञमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उ उपनिस्सये नव, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके तीणि ...पे० ... सम्पयुत्ते तीणि, अस्थिया तीणि, नित्यया नव, विगते नव, अविगते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

<del>पञ्च</del>नीयानुलोमं ।

T)

पञ्हावारो । परितारम्मणतिकं निद्वितं । § १. पटिच्चवारो

१. पण्डमानुकोमं

१. विमङ्गी

हेतुपक्बयो

 हीनं धम्मं पिटच्च हीनो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – हीनं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा । (१)

हीनं धम्मं पटिच्च मिल्मिमो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – हीने खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (२)

हीनं धम्मं पटिच्च हीनो च मिक्सिमो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – हीनं एकं बन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं... पे o ... द्वे खन्धे ... पे o ...। (३)

२. मिजिक्षमं धम्मं पटिच्च मिजिक्षमो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया – मिजिक्षमं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृट्टानं च 10 रूपं... पेठ ... खे खन्धे ... पेठ ... पटिसन्धिनखणे ... पेठ ... खन्धे पटिच्च बत्यु, बत्युं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं ... पेठ ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)

 पणीतं धम्मं पिटच्च पणीतो धम्मो उप्पञ्जित हेतु-पच्चया ... तीणि ।

 ४. मिजिक्समं च पणीतं च धम्मं पिटच्च मिजिक्समो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – पणीते खण्चे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

५. हीन च मज्किमं च धम्मं पटिच्च मज्किमो धम्मो उपप्रजित हेतुपच्चया –हीने खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१) (हीनत्तिकं सङ्किलिट्टत्तिकसदिसं वित्यारेतब्बं परिपृष्णं)।

हीनसिकं निद्वितं।

---: 0 :----

В. 360

15

# १ प्र. मिच्छत्तनियतत्तिकं

- ६ १. पटिच्चवारो
  - १. पञ्चयानुसोमं
    - (१) विभक्तो

# हेनुपण्चयो

१. मिञ्छलिनयतं घम्मं पटिञ्च मिञ्छलिनयतो घम्मो उप्पज्जित हेतुपञ्चया – मिञ्छलिनयतं एकं खन्धं पटिञ्च तयो सन्धा ...पे० ...हे खन्धां। (१)

मिन्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया - मिन्छत्तनियते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

मिन्छत्तियतं धम्मं पटिच्च मिन्छत्तियतो च अनियतो च धम्मा उप्पर्जन्ति हेतुपच्चया – मिन्छत्तियतं एकं खन्चं पटिच्च तयो खन्घा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्घे ... पे० ... । (३)

- २. सम्मत्तनियतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तनियतो धम्मो । उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि ।
- ३ अनियतं घम्मं पिटच्च अनियतो धम्मो उप्पण्जात हेतु-पच्चया — अनियतं एकं सत्यं पिटच्च तयो सत्या चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे सत्ये ... पे० ... पिटसिम्बस्त्रणे अनियतं एकं सत्यं पिटच्च तयो सत्या कटसा च रूपं, द्वे सत्यं ... पे० ... अत्ये पिटच्च तत्यु, तत्युं पिटच्च सत्या; एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता 16 ... पे० ... द्वे महाभूता, । महाभूते पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं कटला रूपं उपादारूपं। (१)
- ४. मिच्छत्तियतं च अनियतं च घम्मं पटिच्च अनियतो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भिच्छत्तित्यते खन्चे च महामूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

१. खन्वे -सी्०, स्या०, एवनुपरि पि।

सम्मत्तान्यतं च अनियतं च घम्मं पटिच्च अनियतो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सम्मत्तान्यते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

# आरम्मणपच्चयो

B. 362

10

 ५. मिच्छत्तनियतं धम्मं पिटच्च मिच्छत्तनियतं धम्मो
 उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – मिच्छत्तनियतं एकं खत्थं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... द्वे खन्थं ... पे० ... । (१)

सम्मत्तिनयतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तिनयतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – सम्मत्तिनयतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चयां – अनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिनखणे अनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... बत्थुं पटिच्च खन्धा (सब्बे पच्चया इमिना कारणेन वित्थारेतब्बा । सिक्क्ष्तं)।

# (२) सङ्ख्या

१६ हितुया नव, आरंस्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, भाने नव, मग्मे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नित्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते व्याप्युत्ते नव, अत्थिया नव, नित्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते व्याप्युत्ते नव, प्रवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### २. वच्चयपच्चनीयं

# (१) विभक्तो

# नहेतुपच्चयो

 अनियतं घम्मं पिटच्च अनियतो घम्मो उप्पज्जित नहेतुः पच्चया – अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिम्खणे ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... बाहिरं, बाहारसमुट्टानं, उतुसमृट्टानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्चे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो।(१)

### तआरम्मणप<del>ण्य</del>यो

८. मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो घम्मो उप्पज्जति ६ इ
नआरम्मणपच्चया – मिच्छत्तनियते स्रेन्चे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं
(सिङ्कृत्तं)।

# नअधिपतिपच्चयो

 भिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नअभिपतिपच्चया – मिच्छत्तनियते खन्धे पटिच्च मिच्छत्त-नियताधिपति । (१)

सम्मत्तीगयतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तिनयतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चथा – सम्मत्तिनयते खन्धे पटिच्च सम्मत्तिनयताधि-पति। (१)

अनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित नर्जधि-पतिपच्चया – अनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं 16 च रूपं ... पे o ... द्वे खन्धे...पे o...पिटसन्धिक्खणे...पे o...खन्धे पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं...पे o...असञ्जसत्तानं ... पे o ...। (१)

## नअनन्तरपच्चयो

१०. मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया (सिङ्क्षत्तं, सञ्जानि पच्चयानि वित्यारेतथ्बानि)। 20

# (२) सङ्ख्या

११. नहेतुया एक, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया तीणि, क्यानन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जयञ्ज पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते छ, नपच्छाजाते नव, नआसेवने पञ्च, नकम्मे

तीणि, निवपाके नव, नआहारे एकं, नइन्त्रिये एकं, नफाने एकं, नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते हे, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतस्वं)।

पच्चनीयं।

# ३. प<del>ण्य</del>यानुलोमपण्यनीयं

### हेत्रवृक

१२. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया तीणि, व नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जयञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते छ, नपच्छाजाते नव, नआसेवने पञ्च, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते हे, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. प<del>च्चयपच्च</del>नीयानुलोमं

# नहेतुबुकं

१३. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे प्रकं, सहजाते एकं ...पे०... विगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पञ्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

६३. पच्चयवारो

१. पञ्चमानुकोमं

(१) जिमङ्गी

# हेतुपच्चयो

१४. मिच्छत्तनियतं धम्मं पञ्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया ... तीणि।

R. 866

सम्मत्तनियतं धम्मं पञ्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपञ्चया ... तीणि।

१५. अनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनियतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं...पें ०...द्वे खन्थे...पें ०...पटिसन्धिचक्यणे...पे ०...खन्धं पच्चया वत्यु, ० वत्युं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं पच्चया...पे ०...वत्युं पच्चया अनियता खन्धा। (१)

अनियतं धम्मं पञ्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उपपज्जति हेतुपञ्चया – बत्यं पञ्चया मिच्छत्तनियता खन्धा। (२)

अनियतं धम्मं पञ्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति 10 हेतुपञ्चया – वत्थुं पञ्चया सम्मत्तनियता सन्धा। (३)

अनियतं धम्मं पञ्चया मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा उपपज्जन्ति हेतुपञ्चया – वत्युं पञ्चया मिच्छत्तनियता खन्धा, महाभृते पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (४)

अनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो च अनियतौ च धम्मा 16 उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया सम्मत्तनियता खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (५)

१६. मिच्छत्तनियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया मिच्छत्त-नियतो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – मिच्छत्तनियतं एकं खन्यं च बत्युं च पच्चया तयो खन्या ...पे०... हे खन्ये ...पे०...। (१)

मिच्छत्तियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया अनियतो घम्मो उपपञ्जति हेतुपच्चया – मिच्छत्तनियते सन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्रानं रूपं। (२)

मिच्छत्तियसं च बनियतं च बम्मं पच्चया मिच्छत्तिवतौ च अनियतो च बम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – मिच्छत्तिनयतं एकं अ खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... हे बन्धं ... पे० ... मिच्छत्तियते खन्धं च महामूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं इपं। (३) सम्मल्तनियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया सम्मल्तनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया (तीणि पञ्हा, मिच्छत्तसदिसं\*)।

### आरम्मणपच्चयादि

१७. मिच्छत्तियतं वस्मं पच्चया मिच्छत्तियतो धस्मो उपपञ्जति आरस्मणपच्चया (सङ्ख्तितं, कुसलत्तिके पच्चयवारसदिसं व विभाजतन्त्र्वो, अविगतपच्चया।

## (२) सङ्ख्या

१८. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, अन्तरो सत्त, समनत्तरे सत्त, सह्जाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मेसत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, काने सत्तरस, म्म्मे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्पयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नित्थया सत्त, विपाय सत्तरस, विवाय सत्तर, अविवाय सत्तरस, विवाय सत्तर, अविवाय सत्तरस, (एवं गणेतब्बं) ।

# अनुलोमं ।

### २. पञ्चयपञ्चनीयं

# (१) विश्वज्ञी नहेतुपच्चयो

१९. अनियतं धम्मं पञ्चया अनियतो धम्मो उपपज्जित नहेतुपञ्चया – अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा चित्त- समुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे०... 16 खन्धे पञ्चया वत्यु, वत्युं पञ्चया खन्धा। एकं महाभूतं...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... वक्खायतनं पञ्चया चक्खुविञ्जाणं...पे०... कायायतनं पञ्चया अहेतुका अनियता खन्धा। विचिकिञ्छासहगते उद्धञ्चसहगते खन्धे च वत्युं च पञ्चया विचिकिञ्छासहगते उद्धञ्चसहगते साहे। (१)

# नआरम्मणपच्चयो

२०. मिच्छत्तनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पज्जित

सी०, स्था० पोत्यकेसु 'एवं गणेतब्बं' ति अधिको पाठो दिस्सति ।

नआरम्मणपञ्चया – मिच्छत्तनियते सन्धे पञ्चया चित्तसमुट्टानं रूपं (कुसलत्तिकसदिसं, पञ्च कातब्दा)।

### नअधिपतिपच्चयो

२१. मिच्छत्तनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियते धम्मो उपप्रजितं नअधिपतिपच्चया – मिच्छत्तनियते खन्ये पच्चया मिच्छत्त-नियताधिपति। (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्यज्जति नअधिपतिपच्चया – सम्मत्तनियते खन्धे पच्चया सम्मत्तनियताधि-पति। (१)

अनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पच्जित नर्अधि-पितपच्चया – अनियतं एकं सन्धं पच्चया तयो सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे०... दे सन्धे ...पे०... पटिसन्धिमस्तणे ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०...चनसायतनं पच्चया चनस्त्विञ्जाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अनियता सन्धा। (१)

अनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया - वत्थुं पच्चया मिच्छत्तनियताधिपति। (२)

अनियतं धम्मं पञ्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपञ्चया – वत्थु पञ्चया सम्मत्तनियताधिपति । (३)

मिच्छत्तियतं च अतियतं च अम्म पच्चया मिच्छत्तियतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – मिच्छत्तियते खन्धे च बत्थुं च पच्चया मिच्छत्तिनयतािधपति। (१)

सम्मत्तिनयतं च अनियतं च धम्मं पञ्चया सम्मत्तियतो धम्मो उप्पञ्जति नेअधिपतिपञ्चया – सम्मत्तियते खन्धे च वत्यु च पञ्चया सम्मत्तिनयताधिपति। (१)

# नअनन्तरपश्चयादि

२२ मिच्छत्तनियतं धर्म पच्चया अनियतो धर्मा उप्पज्जति तुअनन्तरपच्चया ...पे०... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया। (२) समुचा

२३. नहेत्या एकं. नआरम्बणे पञ्च, नबचिपतिया सत्त. नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च. नपरेजाते छ. नपच्छाजाते सत्तरस. नआसेवने पञ्च. नकम्मे सत्त. निवपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये नझाने नमग्गे एकं, नसम्पयत्ते पञ्च, निवण्यते दे, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं) ।

# ३. पण्ययानुकोनपण्यनीवं

२४. हेत्पच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपरेजाते छ, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने पञ्च, नकम्मे सत्त, 10 नविपाके सत्तरस, नसम्पयत्ते पञ्च, नविष्पयत्ते द्वे, नोनित्थया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीमं।

# . ४. वच्चयपच्चनीयानुलोमं

नहेत्वक

२५. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं (सिक्कृत्तं), अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो

६४: निस्सयवारो

(निस्सयवारो पञ्चयवारसदिसो)।

६५. संसद्ववारो

१. पञ्चयानुकोमं

(१) विषक्री

हेतुपच्चवो

२६. मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिन्छलनियली अध्यो

15

जप्पज्जति हेतपञ्चया - मिञ्कलनियतं एकं खन्यं संसदा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्वे ...पे०...। (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं संसद्दो सम्मत्तनियतौ धम्मो उप्पज्जित हेतपच्चया - सम्मत्तनियतं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा ...पे०... दे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पज्जति हेतूपच्चया -अनियतं एकं खन्धं संसद्भा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटि-सन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

### आरम्मणपच्चयाढि

२७. मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्दो मिच्छत्तनियतो धम्मो 10 उप्पञ्जति आरम्मणपञ्चया ...पे०... अविगतपञ्चया।

२८. हेत्या तीणि, आरम्मणे तीणि ...पे०... कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि ...पे०... अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)। अनुलोमं।

### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभक्तो नहेत्रुपच्चयो

२९. अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पज्जित नहेत्पच्चया - अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं संसद्घातयो खन्धा...पे०...द्वे 16 खन्धे ...पे ०... अहेत्कपटिसन्धिक्खणे ...पे ०...। (१)

### नअधिपनिपच्चयो

३०. मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्दो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्परजित नअधिपतिपरुचया - मिच्छत्तनियते खन्धे संसद्दो मिच्छत्त-नियताधिपति। (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं संसद्गी सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति 20 नअधिपतिपच्चया - सम्मत्तनियते खन्धे संसद्वी सम्मत्तनियताधि-पति। (१)

# नपुरेजातपञ्चवादि

 ३१. सम्मत्तिवयतं धम्मं संसद्वो सम्मत्तिवयते धम्मं
 उप्पञ्जित नपुरेजातपञ्चया – अरूपे सम्मत्तिवयतं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ...पे०...द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं घम्मं संसद्घो अनियतो घम्मो उप्पज्जित नपुरेजात-पुच्चया – अरूपे अनियतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ..पे०... द्वे ं खन्धे ..पे०... पटिसन्धिक्खणे ..पे०...। (१)

मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया (परिपुण्णं)।

### नआसेबनपच्चयादि

े ३२. अनियतं धम्मं संसद्घो अनियतो धम्मो उपप्रजिति नआसेवनपच्चया — अनियतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... 1 (१)

मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपुच्चया, नविपाकपुच्चया (सिङ्कृत्तं)।

अनियतं धम्मं मंसट्टो अनियतो धम्मो उप्पज्जित नज्ञान-पच्चया – पञ्चिवञ्जाणं ... पे० ... नमगपच्चया – अहेतुक अनियतं ...पे०...।

सम्मत्तनियतं धम्मं संसद्घो सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपञ्चया – अरूपे सम्मत्तनियतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... हे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पंजजित निवप्प-युत्तपच्चयां — अरूपे अनियतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... क द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

## ः (२) समुचा

३३. नहेतुया एकं, नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते द्वे; नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने एकं, नकम्मे तीणि, निवपाके तीणि, नभाने एकं, नमग्गे एकं, निवप्ययुक्ते द्वे (एवं गणेतव्वं)।

पञ्चनीयं ।

B. 371

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

. ३४. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने एकं, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, ब नविप्पयुत्ते हे (एवं गणेतब्वं)।

अनलोमपच्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानलोमं

३५. नहेनुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं (सङ्क्षित्तं), अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं। संसद्भारो।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसट्टवारसदिसो)।

# § ७. पञ्हावारो

- १. पञ्चयानुस्रोसं
  - (१) विमङ्गो

# हेतुपच्चयो

३६, मिच्छत्तियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स । हेतुपच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तनियता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्घानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिच्छत्तियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – मिच्छत्तनियता हेत् चित्तमभुद्वानानं रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। (२) मिच्छत्तनियतो घम्मो मिच्छत्तनियतस्स च अनियतस्स च घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तनियता हेत् सम्ययुत्तकानं खन्धानं चित्तसमद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

B, 372

सम्मलनियतो धम्मो सम्मलनियतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन व पच्चयो ... तीणि ।

अनियतो धम्मो अनियतस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो– अनियता हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्घिक्खणं ...पे०...। (१)

### आरम्मणपच्चयो

सम्मत्तिवतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया मग्गा बहुहिस्बा मग्गं पञ्चवेनस्वन्ति । चेतोपरिय-आणेन सम्मत्तिवयतचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति । सम्मत्तिवयता खन्धा चेतोपरियआणस्स, पुळ्वेनिवासानुस्सतिआणस्स, अनागतंस-20 आणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३८. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरस्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पञ्चवेक्खति, झाना बुद्रहित्वा झानं पञ्चवेक्खति, अरिया फलं पञ्चवेक्खन्ति, निःवानं पञ्च
क्षेत्रकेति, निःवानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, फलस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अरिया अनियते पहीने किलेसे पञ्चवेक्खन्ति, विक्सिम्भते किलेसे पञ्चवेक्खन्ति। पुढ्वे समुद्राचिण्णे किलेसे जानन्ति। चक्खं ...पे०... बत्थं ... अनियते खन्थे अनिज्वती

R. 373

दुक्खतो अनस्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरब्भ अनियतो रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित । दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सित्, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, चेतो-परियआणेन अनियतचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति, आकासान-ज्ज्ञायतनं विज्ञाणञ्चायतनस्स ... पे० ... आकिञ्ज्ञज्ञायतनं विज्ञाणञ्चायतनस्स ... पे० ... आकिञ्ज्ञज्ञायतनं विव्याणास्त्र सारमणपञ्चयेन पञ्चयो। रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टु-बायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अनियत बन्धा इद्धिविध्याणस्स, चेतोपरियआणस्स, पुट्बेनिवासानुस्तिआणस्स, यवाकम्मूपनआणस्स, अनागतस्त्राणस्स, अवविज्ञानस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिन्छत्तनियतस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – रूपजीवितिन्द्रयं मातुषातिकम्मस्स, पितुषातिकम्मस्स, अरहन्त्रधातिकम्मस्स, रुहिरुप्पादकम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। यं बत्थु परामसन्तस्स मिन्छत्तनियता खन्धा उप्पञ्जन्ति, तं बत्थु' मिन्छत्तनियतानं खन्धानं आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपुच्चयेन पुच्चयो – निद्धानं मगास्स आरम्मणपुच्चयेन पुच्चयो। (३)

## अधिपतिपच्चयो

३९. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मिच्छत्तनियताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिञ्छल्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – मिञ्छल्तनियताधिपति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्य च अनियतस्य च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मिच्छत्तनियता- 26 धिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (३)

१. मानुघातकम्मस्स – सी०, स्था०। २. बत्युं – सी०, स्था०।

४०. सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्य अधि-पतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति सम्मत्तनियताधिपति सम्प-युत्तकानं खन्यानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

B. 374

सम्मत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन ज्वारमणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गा गरुं कत्वा पच्चेक्खन्ति। सहजाताधिपति – सम्मत्त-नियताधिपति चित्तसमृद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स च अनियतस्स च धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – सम्मत्तियता-१० धिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपति-पञ्चयेन पञ्चयो। (३)

४१. अनियतो घम्मो अनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीळं समादियित्वा उपोस्रथकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा । पञ्चवेक्खति, प्रावा मिर्च कत्वा पञ्चवेक्खति, प्रावा ...पै०... अरिया फळं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, निव्वानं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, निव्वानं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, निव्वानं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, निव्वानं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खित्त, निव्वानं गोत्रभूस्स, बोदानस्स, फळस्स अधिपति-पञ्चयेन पञ्चयो। चक्खुं...पै०...बत्थुं...पै०...क्वान्यतो रागो उप्पञ्जति, विद्व उपपञ्जति'। सह्जानाधिपति — अनियताधिपति सम्ययुक्तानं विद्वानं प्रविच्वानं वित्तसमुद्वानानं च ख्यानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं मग्गस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

### अनन्त रपच्चयो

४२. मिच्छत्तनियतो घम्मो अनियतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तनियता खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

सम्मत्तनियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – मग्गो फलस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अनियता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अनियतानं खन्धानं अनियतानं खन्धानं अनियतानं खन्धानं अनियतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गौत्रभुस्स, अनुलोमं क्वोदानस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोघा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

४३. अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – अनियतं दोमनस्सं मिञ्छत्तनियतस्स दोमनस्सस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। अनियतमिञ्छादिष्ट्रि' नियतमिञ्छादिष्ट्रिया अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अनिवतो धम्मो सम्मत्तनिवतस्य धम्मस्य अनन्तरपञ्चवेन 10 पञ्चयो – गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

## समनन्तरपच्चयादि

४४. मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स समनन्तर-पच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं), सहजातपच्चयेन पच्चयो (पिटच्च-वारसदिसं, नव पञ्हा), अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो (पिटच्च- 15 वारसदिसं, तिस्सो पञ्हा), निस्सयपच्चयेन पच्चयो (कुसलित्तक-सदिसा, तेरस पञ्हा)।

# उपनिस्सयपच्चयो

४५. मिच्छत्तनियतो घम्मो मिच्छत्तनियतस्स घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतुपनिस्मयो – मातुषातिकम्मं मातु-घातिकम्मस्स' उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। मातुषातिकम्मं ..पे०... 20 पितुषातिकम्मं ..पे०... अरहन्तषातिकम्मं ...पे० ... रहिरुप्पादकम्मं ..पे०... सङ्क्षभेदकम्मं ..पे० ... नियतिमच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्चयेन

१-१. सी॰ पोत्यके नत्थि। २. अनियतामिञ्छाविष्ठि --सी॰, स्था॰। ३. पितुषात-कम्मस्स --सी॰, स्था॰।

पञ्चयो (चक्कं कातब्बं)। नियतिमञ्छादिट्टि नियतिमञ्छादिट्टिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। नियतिमञ्छादिट्टि मातुषातिकम्मस्स ....पे o... सङ्क्षयेदकम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

मिच्छत्तनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन

पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ...पे०...। पक्तूपनिस्सयो

मातरं जीविता बोरोपेत्वा तस्स पटिघातत्थाय' दानं देति, सीर्छं
समादियति, उपोस्तथकम्मं करोति। पितरं जीविता बोरोपेत्वा...पे०...
अरहन्तं जीविता बोरोपेत्वा...पे०... बट्टेन चित्तेन तथागतस्स लोहितं
उप्पादेत्वा ...पे०... सङ्घं मिन्दत्वा तस्स पटिघातत्थाय' दानं देति,

गिसीर्छं समादियति, उपोस्थकम्मं करोति। (२)

४६. सम्मत्तियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पकतूर्यनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो...पे०...त्तियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सम्मत्तिवतो धम्मो अिनयतस्स धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चये — आरम्मणूपित्सयो, अनन्तरूपित्सयो, पकतूपित्सययो ...पेठ...। पकतूपित्सयो — अरिया ममा उपितस्सयो अनुपन्न समापत्तिं उप्पादित्तं, उप्पन्न समापञ्जित्तं, सङ्क्षारे अितच्चतो दुक्खतो अन्तत्तो तिपस्मितः। ममा अरियानं सन्यपित्सिम्भदाय...पेठ... ठाताठानकोसल्लस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चये। ममा फलसमापित्ता उपितस्सयपच्चयेन पच्चये। (२)

४७. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स उपितस्यप्यच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपितस्सयो ...पे ०...। पकतूपितस्सयो – अनियतं सद्धं उपितस्साय दानं देति , असीलं समादियित, उपोस्त्यक्तमां...पे ०...आनं उप्पादेति, विपस्सनं अभिञ्जं, समापितं उप्पादेति, मानं जप्पति, दिट्ठं गण्हाति । अनियतं सीलं सुनं चागं पञ्चं रागं...पे ०...पत्थनं, कायिकं सुनं, कायिकं दुन्सं, उत्, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय दानं देति...पे ०...

१. पटिचातत्ताय - सी०।

नियसमातं करोति । अनियता सद्धा ...पे० ...पञ्जा, रागो ...पे० ... सेनासनं अनियताय सद्धाय ...पे०... कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमस्स झानस्स परिकम्मं तस्सेव ...पे०... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं तस्सेव...पे०...पठमं झानं दुतियस्स झानस्स...पे०...आकिञ्चञ्जायतनं अ नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स ...पे०... पाणातिपातो पाणातिपातस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (चवकं कातःबं)। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छन्तियतस्स धम्मस्स उपनिस्सयप्च्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो – अनियतं रागं उपनिस्साय मातरं जीविता बोरोपेति...पे०...सङ्खं १० भिन्दित । अनियतं दोसं ...पे०... पत्थनं, काधिकं सुखं ...पे०... सेनासनं उपनिस्साय मातरं जीविता बोरोपेति ...पे०... सङ्खं भिन्दित । अनियतो रागो ...पे०... सेनासनं मातुधातिकम्मस्स पितुधातिकम्मस्स अरहन्त-धातिकम्मस्स सहरूपादकम्मस्स सङ्कभेदकम्मस्स नियतिमच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तियतस्य धम्मस्य उपिनस्ययपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूर्वानस्ययो, अनन्तरूपिनस्यो, पक्तूपिनस्थयो ...पे०...। पक्तूपिनस्ययो – पठमस्य मग्गस्य परिकम्मं पठमस्य मग्गस्य ...पे०...बतुत्यस्स मग्गस्य परिकम्मं चतुत्यस्स मग्गस्य उपिनस्ययपच्चयेन' पच्चयो। (३)

# पुरेजातपश्चयो

४८. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – वनस् ...पे०...वत्युं अनिञ्चतो ...पे०...विपस्ति, अस्तादित अभिनन्दति, तं आरम्भ अनियतो रागो उपपञ्जति ...पे०... दोमनस्सं उपपञ्जति । दिब्बेन वनस्तुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सीतधातुया सह सुणाति, अध्याप्तानं वनस्तुविञ्जाणस्स ...पे०... कोटुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । वत्युपुरेजातं – वनस्तायतनं वनस्तुविञ्जाणस्स ...पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ...पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ।..पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ।..पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ।..पे०... कायायतनं कायविञ्जाणस्स । पञ्चयो । (१)

अतियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आम्मणपुरेजातं, बत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – रूप-जीवितिन्द्रियं मातुघातिकम्मस्स पितुघातिकम्मस्स अरहन्तघातिकम्मस्स रुहिरुपादकम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्युपुरेजातं – बत्यु हिरुपादकम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं – वत्थु सम्मत्तनियतानं खन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

### पच्छाजातपच्चयो

४९. मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पच्छाजात-10 पच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता मिच्छत्तनियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्मत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता सम्मतित्रयता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

9.558 15 अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्छाजाता अनियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

### आसेवनपस्चयो

५०. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अनियता खन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं अनियन ज्ञातानं खन्यानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – अनियतं दोमनस्स मिच्छत्तनियतस्स दोमनस्सस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो। अनियतमिच्छादिट्टि नियतमिच्छादिट्टिया आसेवन-४० पच्चयेन पच्चयो। (२) अनियतो धम्मो सम्मतनियतस्य धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – गोत्रभु मगास्स, वोदानं मगास्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

### कम्मपच्चयो

५१. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्य धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तनियता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं ब कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिच्छत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – मिच्छत्तनियता चेतना चित्तमभुट्टानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – मिच्छत्त-नियता चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो । (२)

मिन्छत्तियतो धम्मो मिन्छत्तियतस्स च अनियतस्स च धम्मस्स कम्मपन्चयेन पन्चयो – मिन्छत्तियता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपन्चयेन पन्चयो। (३)

B. 379

५२. सम्मत्तिवतो धम्मो सम्मत्तिवतस्स धम्मस् 16 कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सम्मत्तिवता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१) ...,

सम्मत्तिनयतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सम्मत्तियता चेतना चित्तममुट्ठानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका-सम्मत्त- २० नियता चेतना विवाकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स च अनियतस्स च धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सम्मतिनयता चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानां च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पञ्चयो - अ सहआता, नानासपिका । सहजाता - अनियता चेतना सम्पय्तकान

सन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिवस्त्रणे...पे०...। नातास्त्रणिका – अनियता चेतना विपाकानं सन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

### विपाकपच्चयो

५३. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स विपाकपण्ययेन पच्चयो – विपाको अनियतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसम्-द्वानानं च रूपानं विपाकपण्ययेन पज्ययो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... बन्धा वत्युस्स ...पे०...।

# आहारपच्चयादि

५४. मिच्छत्तियतो धम्मो मिच्छत्तियतस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, झानपञ्चयेन 10 पञ्चयो, मग्गपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो।

# विष्पयुत्तपच्चयो

५५. मिच्छत्तियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – मिच्छत्तियता बन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता – मिच्छत्तियता बन्धा पुरेजातस्य इमस्य कायस्य विष्पयुत्तपच्चयेन 15 पच्चयो । (१)

सम्मत्तनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं। सहजाता – सम्मत्तनियता खन्या वित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता – सम्मत्तियता खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन यञ्चयो। (१)

अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता – अनियता खन्या चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे ...पेo...खन्या वत्युस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्यु खन्यानं विष्प-अ युत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं – चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स...पेo...

कायायतनं कायविञ्जाणस्स, वत्यु अनियतानं खन्यानं विष्पयुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता – अनियता खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु मिच्छत्तनियतानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन ४ पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं – वत्यु सम्मत्तनियतानं खन्धानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

## अत्थिपण्ययो

५६. मिञ्छत्तनियतो घम्मो मिञ्छत्तनियतस्स घम्मस्स 16 अत्यिपच्चयेन पच्चयो – मिञ्छत्तनियतो एको खन्धो तिण्णन्न खन्धान ...पे०...हे खन्धा द्वित्र खन्धान अत्यिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिन्छलनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – मिन्छलनियता खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – मिन्छल- 10 नियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मिन्छत्तनियतो घम्मो मिन्छत्तनियतस्स च अनियतस्स च घम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो - मिन्छत्तनियतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...द्वे खन्धा ..पे०...। (३)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...(तिस्सो पञ्हा)।

अनियती घम्मो अनियतस्स घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो-सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अनियतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन अ पच्चयो...पेo... हे खन्धा ...पेo...पटिसन्धिक्सणे...पेo...खन्धा चत्थस्स

१. सी०, म० पोत्यकेस नत्थि।

अस्यिपच्चयेन पच्चयो। वत्यु खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। एकं
महाभूतं...पे०... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं...पे०...। पुरेजातं — चन्ध्युं
...पे०... वत्य्यं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति
अभिनन्दति, तं आरक्ष्म रागो उप्पज्जति ...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति ।
विद्वेन चक्खुना रूपं पस्सति, दित्वाय सोतधातुया सद्दं सुणाति,
रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्म... पे०... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स
...पे०...चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ...पे०.. कायायतनं कायविञ्जाणस्स
...पेथ... वत्यु अनियतानं खन्धानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता—
अनियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो।
कवळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो।
रूपजीवितिन्द्रियं कटसारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो।

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियनस्स धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – रूपजीवितिन्द्रियं मातुषातिकम्मस्स...पे०...रहि-रूपादकम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो। वस्यु मिच्छत्तनियतानं 16 सन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्ययो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्थु सम्मत्तिनियतानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

५७. मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा मिच्छत्तनियतस्य थ धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – मिच्छत्त-नियतो एको खन्धो च बत्यु च तिण्णशं खन्धानं...पे०...द्वे खन्या च...पे०...। (१)

मिच्छत्तनियतो च अनियतो च घम्मा अनियतस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। अस्तर्भाता – मिच्छत्तनियता खन्या च महाभूता च चित्तसमृद्धानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता—मिच्छत्तनियता खन्या च कश्रद्धीकारो आहारो च इमस्स कायस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – मिच्छत्तनियता खन्या च रूपजीविनिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 382

१. कबळिंकारो --स्या०।

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयोन पच्चयो...पे०...(द्वे पञ्हा मिच्छत्तनियतसदिसा)।

### (२) सङ्ख्या

५८. हेतुया सत्त, आरम्भणे पञ्च, अधिपतिया अडू, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते नन, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते तीणि, पञ्छाजाते तीणि, असेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, क्षाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पय्ते तीणि, विष्ययुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते तेरस (एवं गणेतःबं)। अनुस्लोमं।

# पच्चनीयुद्धारो

५९. मिच्छत्तनियतो घम्मो मिच्छत्तनियतस्स घम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिन्छत्तियतो धम्मो अतियतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेत पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मिञ्छत्तनियतो धम्मो मिञ्छत्तनियतस्स च अनियतस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्मत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तनियतो घम्मो सम्मत्तनियतस्स च अनियतस्स च घम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

६०. अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो,

15

R. 384

परेजातपञ्चयेन पञ्चयो. पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो. कम्मपञ्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनियतो धरमो मिन्छननियतस्य धरमस्य आरम्मणपञ्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्य' उपनिस्सयपञ्चयेन पच्चयो, पूरजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स सहजातं, पूरजातं। (१)

मिच्छननियतो च अनियतो च धम्मा अनियतस्स धम्मस्स 10 सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (१)

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा अनियतस्स धम्मस्स सहजातं. पच्छाजातं. आहारं. इन्द्रियं। (२)

# २. पच्चयपच्चनीयं

# (२) सहस्या

६१. नहेत्या तेरस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते नव, नअञ्जमञ्जे नव, निनस्सये नव, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते तेरस. नआसेवने तेरस, नकम्मे निवपाके नआहारे तेरस ...पे०...नमग्गे तैरस, नसम्पयत्ते नव. नविष्पयत्ते सत्त, नोअत्थिया सत्त, नोनित्थिया तेरस. नोविगते क तेरस, नोअविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

पञ्चनीयं ।

# ३. परचयानुलोमपच्चनीयं

६२ हेत्पच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये

१. धम्मस्य जारम्बणपञ्चयेन पञ्चयो - स्था०।

सत्त ...पे०... नमम्पे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### हितुदुकं

६३. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया अट्ट, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये सत्त, पुरजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, असेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये झाने मगे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थया पञ्च, विराते पञ्च, अविगते तेरस (एवं गणेंतब्बं)।

--: 0:---

पच्चनीयांनुलोमं । पञ्हावारो । मिच्छत्तनियतत्तिकं निदितं ।

१. सत्त - सी॰, स्था॰। २. मिच्छत्तत्तिकं - सी॰, स्था॰। प॰ २-५१

# १६. समारम्मणत्तिकं

# ६ १. पटिच्चवारो

१. पण्चयानकोमं

(१) विभक्तो

# हेत्पच्चयो

१. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो R 385 उप्पञ्जिति हेत्पच्चया - मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे ० ... हे खन्धे ...पे ० ... । (१)

> मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, द्वे खन्धे ...पे०...। (२)

मगारमणं धम्मं पटिच्च मगारमणो च मगाधिपति च धम्मा उप्पज्जन्ति हेत्पच्चया - मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गा-रम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (३)

२. मगाहेत्कं धम्मं पटिच्च मगाहेत्को धम्मो उप्पज्जिति हेत्पच्चया - मग्गहेत्कं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे ०...। (१)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्यज्जति हेत्पच्चया - मग्गहेत्कं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा 15 ...प०... हे खन्धे ...प०...। (२)

मग्गहेत्कं धम्मं पटिच्च मग्गहेत्को च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च मग्ग-हेत्का च मग्गाधिपती च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

 मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जिति 20 हेत्पच्चया - मग्गाधिपति एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे सन्धे ...पे ०...। (१)

मम्माधिपति बम्मं पटिच्च मन्नारम्मणो वम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – मग्गाधिपति एकं बन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो बन्धा ...पेo... दे बन्धे ...पेo...। (२)

मग्गाघिपति घम्मं पटिच्च मग्गहेतुकौ घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – मग्गाघिपति एकं खन्धं पटिच्च मग्गहेतुका तयो खन्धा ब ...पेo... द्वे खन्धे...पेo...। (३)

मग्गाधिपति धम्मं पिटच्च मग्गारम्मणी च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गाधिपति एकं खन्धं पिटच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (४)

मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गाधिपति एकं खन्धं पटिच्च मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्थे...पे०... (५)।

४. मगारम्मणं च मगाधिपतिं च धम्मं पिटच्च मगा-रम्मणो धम्मो उप्पञ्जिति हेनुपच्चया – मग्गारम्मणं च मंग्गाधिपति 16 च एकं खन्धं पिटच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

सग्गारम्मणं च सग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयी खन्धा...पे०...हे खन्धे...पे०...। (२) ॐ

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति घम्मो उप्पज्जति हेतुपञ्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

 मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं 25 पटिच्च मग्गहेतुका तयो खन्धा ...पे० ...द्वे खन्धे...पे०...। (१)

मग्गहेतुकं च सम्गाधिपति च धम्मं प्रटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – मगाहेतुकं च मग्गाधिपति च एकं .. खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तथो खन्धा...पे०...हे सन्धे...पे०...।।(२)

पहुत्त

मगाहेतुकं च मगाधिपतिं च धम्मं पटिच्य मम्बहेतुको च मगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जाित हेतुपच्चया – मगाहेतुकं च मगाधिपतिं च एकं खत्यं पटिच्च मगाहेतुका च मगाधिपती च तथो खन्या ...पे०... हे खत्ये ...पे०...। (३)

#### आरम्मणपच्चयादि

६. मस्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मस्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया, अधिपतिषच्चया, अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अञ्चमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भानपच्चया, मस्गपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विष्पयुत्त-१ पच्चया, अविषयच्चया, नित्यपच्चया, विगतपच्चया, अविगत-चच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

७. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्मये पुरेजाते आसेवने कम्मे आहारे इन्द्रिये झाने मन्गे सम्पय्ते विष्पयुत्ते अत्थिया निस्थया 16 विगते अविगते सत्तरस (एवं गणेतन्त्वं)।

अनलोमं ।

#### २. प<del>रवयपरव</del>नीयं

# (१) विभङ्गो

#### नहेत्पच्चयो

८. मग्गारम्मण धम्म पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं मग्गारम्मण एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

#### नअधिपति वच्चवो

१. मगारम्मणं वम्मं पठिच्च ममारम्मणो वम्मो उप्पजिति
 श्रात्रिपितपच्चया – मगारम्मणं एकं लग्धं पठिच्च तयो लन्धा ...पे०...
 दे लन्धं...पे०...। (१)

15

25

R 288

मन्मारम्मणं बम्मं पटिच्च मन्माचिपति धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्च्या – मन्मारम्मणं एकं सन्त्रं पटिच्च मन्माधिपती तयो सन्धा...पे०...हे सन्त्रं...पे०...। (१)

ममारस्मणं घम्मं पटिच्च ममारस्मणो च ममाधिपति च घम्मा उप्पञ्जत्ति नअधिपतिपच्चया – ममारस्मणं एकं खन्धं पटिच्च क ममारस्मणा च मम्गाधिपती च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

१०. मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गहेतुकाधिपति। (१)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्चं मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जित १० नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गाधिपति अधिपति । (२)

मगाहेतुकं धम्मं पटिच्च मगाहेतुको च मगाधिपति च धम्मा उप्पर्जनित नअधिपतिपच्चया – मगाहेतुको खन्धे पटिच्च मगाहेतुको च मगाधिपति च अधिपति। (३)

११. मग्गाविपति धम्मं पटिच्च मग्गाविपति धम्मो उप्पज्जित नअघिपतिपच्चया – मग्गाविपती खन्धे पटिच्च मग्गाविपति अविपति, मग्गाविपति एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ..पे० ...। (१)

मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जित थ नअधिपतिपच्चया – मग्गाधिपतिं एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (२)

मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गाधिपती खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको अधि-पति । (३)

मगाधिपति घम्मं पटिच्च मगारम्मणो च मगाधिपति च घम्मा उप्पज्जन्ति नअविपतिपच्चधा – भगाधिपति एकं खन्धं पटिच्च मगारम्मणा च मग्गाधिपती च तथो खन्धा ...पे०... हे खन्धे ...पे०...। (४) मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च सग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया – मग्गाधिपती खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको च सग्गाधिपति च अधिपति। (५)

१२. सम्पारम्मणं च सम्पाधिपतिं च धम्मं पटिच्व असम्पारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – सम्पारम्मणं च सम्पाधिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च सम्पारम्मणा तयो खन्धा...पे०... दे खन्धे ...पे०...। (१)

मग्गारम्भणं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया — मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च 10 एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... (२)

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जित्त नअधिपतिपच्चया — मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च 15 तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (३)

१३. मग्गहेतुकं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके च मग्गाधिपती च खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको अधिपति। (१)

मग्गहेतुकं च मग्गाघिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गाघिपति थ धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके च मग्गाधिपती च खन्धे पटिच्च मग्गाघिपति अधिपति। (२)

B. 389

मग्गहेतुकं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जनित नश्रधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके च मग्गाधिपती च खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च अधिपति। (३)

#### नपुरेजातपञ्चयादि

१४. मग्गारम्मणं घम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्वज्जति नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया (परिपुण्णा द्वे पि)।

10

#### तआसेवतवस्तवो

१५. मगारम्मणं धम्मं पटिच्च मगारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पेo...द्वे खन्धे..पेo...। (१)

मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मण्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो व खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (२)

मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नआसेवनपच्चया – सग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ...पे० ...। (३)

१६. मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति नआसेबनपच्चया – मग्गाधिपतिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया — मग्गाधिपतिं एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो  $^{16}$  खन्धा...पे $^{\circ}$ ०...दे खन्धं...पे $^{\circ}$ 0...। (२)

मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो व मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जित्त नआसेवनपच्चया — मग्गाधिपति  $_{f e}$ एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ... पे $_{f e}$  ...  $_{f e}$  खन्धे ...पे $_{f e}$  ...  $_{f e}$ 

१७. मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च धरमं पटिच्च मग्गा-रम्मणो घरमो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया — मग्गारम्मणं च मग्गा-धिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति व धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति 25 B. 300 धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तथो खन्धा ... प० ... द्वे खन्धे ...प०...। (२) मगारम्मणं च सम्माभिषतिं च धम्मं पटिच्च मगगारम्मणं च मगगाधिपति च धम्मा उपपञ्जन्ति नआसेवनपच्चया — मगगारम्मणं च मगगाधिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च मगगारम्मणा च मगगाधिपतीं च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

#### नकम्मवस्वयो

 १८. मगारम्मणं धम्मं पटिच्च मगारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपञ्चया – मग्गारम्मणे खन्धे पटिच्च मग्गारम्मणा चेतना। (१)

मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च भग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – मग्गारम्मणे खन्चे पटिच्च मग्गाधिपति १० चेतना। (२)

सगारम्मणं धम्मं पटिच्च सगारम्मणो च सगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नकम्मपच्चया – सगारम्मण खन्धे पटिच्च सगा-रम्मणा च सगाधिपति च चेतना। (३)

१९. मगाहेतुकं धम्मं पटिच्च मगाहेतुको धम्मो उप्परजित 16 नकम्मपच्चया – मगाहेतुके खन्ये पटिच्च मगाहेतुका चेतना। (१)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपच्चया – मग्गहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गाधिपति चेतना। (२)

मग्गाहेतुकै धम्मं पटिच्च मग्गाहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जित नकम्मपच्चया – मग्गाहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गाहेतुको च <sup>20</sup> मग्गाधिपति च चेतना। (३)

२०. मगाधिपति धम्मं पटिच्च सगाधिपति धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – मगाधिपती खन्धे पटिच्च मगाधिपति चेतना (पञ्च पञ्हा)।

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो अधम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया (पठमघटने तीणि)।

मग्गहेतुकं व मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिक्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया (दुतियघटने तीणि पञ्हा)।

B. 391

# प<del>टिण्य</del>वारो न**विपाकपण्यधो**

ः २१. मस्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मस्गारम्मणो धम्मो उपपज्जति नविपाकपच्चया (परिपुण्णं)।

#### नमगगपच्चयो

२२. सम्पारम्मणं धम्मं पटिच्च सम्पारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नमम्पाप्च्चया – अहेतुकं सम्पारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे...पे०...। (१)

# नविष्पयुत्तपच्चयो

२३. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया (परिपुण्णं, अरूपं ति नियामेतस्बं)।

# (२) सङ्ख्या

२४. नहेतुया एकं, नअधिपतिया सत्तरस, नपुरेजाते सत्तरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने नव, नकम्मे सत्तरस, नविपाके सत्तरस, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्त सत्तरस (एवं गणेतब्बं)। पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुबुकं

२५. हेतुपच्चया नअधिपतिया सत्तरस, नपुरेजाते सत्तरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने नव, नकम्मे सत्तरस, नविपाके नविष्पयुत्ते सत्तरस (एवं गणेतःवं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. वच्चयपच्चयानुलोमं

# नहेतुबुकं

२६. नहेतुपच्चया आरम्भणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं ...पे०... झाने सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्थिया नित्थया विगते 15 अविगते एकं (एवं गणेतब्वं)।

पञ्चयानुलोमं ।

पटिच्चवारो ।

१. नव – सी०, स्था०।

# २-६.सहजातबारो-सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्ट-वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसो)।

# § ७. पञ्हाबारो

१: पच्चयानुलीमं

(१) विभङ्गी

# हेत्पच्चयो

२७. मगारम्मणो धम्मो मगारम्मणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – मगारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

मस्मारम्मणो धम्मो मस्माधिपतिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – मस्मारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं मस्माधिपतीनं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स हेतुगच्चयेन पच्चयो (इमिना कारणेन सत्तरस पञ्हा कातब्बा)।

#### आरम्मणपच्चयो

२८. मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आरम्भण-पच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं पच्चवेक्सन्ति, चेतोपरियजाणेन मग्गहेतुक<del>वित्तसक्विक्रुस्स</del> चित्तं जानन्ति, मग्ग-<sup>B. 393</sup> <sup>16</sup> हेतुका खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुञ्जेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अना-गतंस्रजाणस्स, आवज्जनाय आरम्भणपच्चयेन पच्चयो। (१)

> मग्गहेतुको धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । (२)

मगाहेनुको धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च १० धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं गर्छ करवा पच्चवेक्खन्ति। (३) २९. मगाधिपति धम्मो बग्गाविपतिस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – बरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्छ कत्वा पच्च-वेक्सन्ति। (१)

मग्गाधिपति घम्मो मग्गारम्गणस्य घम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चये। अरिया मग्गा बुद्धहित्वा मग्गं पञ्चवेक्खित्त, ६ चेतोपरियत्राणेन मग्गाधिपतिचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानित्त, मग्गाधिपती खन्धा चेतोपरियत्राणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतित्राणस्स, अनागतंस्रजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुद्धहित्वा मग्गं 10 गरुं कत्वा पच्चवेक्छन्ति। (३)

३०. सग्गहेतुको च सग्गाधिपति च धम्मा सग्गारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया सग्गा बुद्रहित्वा सग्गं पञ्चवक्षलित, चेतोपरियञाणेन सग्गहेतुकमग्गाधिपतिचित्तसमङ्किस्स चित्तं जानन्ति, मग्गहेतुका च सग्गाधिपती च खन्धा चेतोपरिय- 16 जाणस्स, पुज्बेनिवासानुस्सतिञाणस्स, अनागतंस्रजाणस्स, आवज्जनाय आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्र करवा पञ्चयेक्खन्ति। (२)

मग्गहेनुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्य च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं गर्छ करवा पच्चवेक्सन्ति। (३)

#### अधिपतिपच्चयो

३१. सग्गारम्मणो धम्मो मणारम्मणस्स धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – सग्गारम्मणाधिपति सम्प- अ युत्तकानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाभ्रिपतिस्स चम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गा-धिपतीनं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२) मागारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहआताधिपति – मग्गारम्मणा-धिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

३२. मगाहेतुको धम्मो सगाहेतुकस्स घम्मस्स अघिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहआताघिपति – मगाहेतुकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मगाहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं गरुं 10 कत्वा पच्चवेक्सन्ति। (२)

मग्गहेनुको धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्रु कत्वा पच्चवेवखन्ति। सहजाता-धिपति – मग्गहेनुकाधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

मगाहेतुको धम्मो मगारमणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं गर्रः कत्वा पच्चवेतस्त्रित । (४)

मग्गहेनुको धम्मो मग्गहेनुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च श्र धम्मस्म अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गहेनुका-धिपति सम्ययुक्तकानं मग्गहेनुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

В. 395

३३ मन्गाधिपति धम्मो मन्गाधिपतिरस धम्मस अधि-पतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणा-अविति – अरिया मन्गा बहुहित्वा मन्गं गर्र कत्वा पञ्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति – मन्गाधिपति अधिपति' सम्पयुक्तकानं अन्यानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

१. सी०, स्था० पोत्थकेम् नत्थि।

ममाधिपति धम्मो मम्मारमणस्य धम्मस्य अधिपति-पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-धिपति – अरिया मग्गा वृद्वहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खिता। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मगाधिपति घम्मो मगाहेतुकस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मगाधिपति अधिपति सम्पयुत्तकानं मगाहेतुकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च'
अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। 10
आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्च-वेवलितः। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च <sup>16</sup> धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गहेतुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

३४. मन्गारम्मणो च मन्गाधिपति च धम्मा मन्गारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मन्गारम्मणा अ च मन्गाधिपती च अधिपति सम्पयुत्तकानं मन्गारम्मणानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो च मग्गाघिपति च धम्मा मग्गाविपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च अधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गाधिपतीनं अन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सह-

१. च घम्मस्स -स्था०। २. मन्नाहेतुकानं -- म०।

जाताविषति - सम्मारम्मण व सम्माधिपती व अविपति सम्पयुक्तकानं सम्मारम्मणानं च सम्माधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

३५. मगाहेतुको च मगाघिपति च घम्मा मग्गारम्मणस्स इ घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाघिपति – अरिया मगगा बद्रहित्वा मगां गरुं कत्वा पच्चवेक्सन्ति। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गहेतुका च मग्गा-धिपती च अधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गहेतुकानं खन्धानं अधि-। पतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाता-धिपति । आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति – मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च 16 अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३)

मगाहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गारम्मणस्य च मग्गाधिपतिस्स च घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणा-धिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहरवा मग्गं गरुं करवा पच्चवेक्खन्ति। (४)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपित च धम्मा मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपितस्स च धम्मस्स अधिपितपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाता-धिपित – मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च अधिपित सम्पयुक्तकानं मग्गहेतुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपितपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

#### अनन्तरपच्चयो

३६. मग्गारम्मणो घम्मो मग्गारम्मणस्स घम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सगारम्मणा खत्था पच्छिमानं पच्छिमानं मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। आवज्जना मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।

B. 396

मगगारम्भणो धम्मो मगगाविपतिस्य धम्मस् अनन्तर-पञ्चवेन पञ्चयो - पुरिमा पुरिमा मगगारम्भणा सन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं मगगाविपतीनं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। आवज्जना मगगाविपतीनं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च ब धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। आवज्जना मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

\_\_\_\_

३७. मन्गाधिपति बम्मो मन्गाधिपतिस्स धम्मस्स अनन्तर- 10 पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा मन्गाधिपती खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं मन्गाधिपतीनं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गाधिपती खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो पुरिमा पुरिमा मग्गाधिपती खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

३८. सम्पारम्मणो च सम्माधिपति च धम्मा सम्पारम्म- 20 णस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पच्चथौ — पुरिमा पुरिमा सम्मा-रम्मणा च सम्माधिपती च सन्धा पच्छिमाचं पञ्छिमानं सम्मा-रम्मणानं सन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा च अ मग्गाधिपती च बन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं मन्गाधिपतीनं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मन्नारम्मणो च मन्गाधिपति च घम्मा मन्गारम्मणस्स च मन्नाधिपतिस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो पुरिका

पुरिमा सम्गारम्मणा च सम्गाधिपती च खन्धा पच्छिमानं पच्छि-मानं सम्गारम्मणानं च सम्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपच्चयन पच्चयो। (३)

#### समनन्तरपच्चयादि

३९. सग्गारम्मणो धम्मो सग्गारम्मणस्स धम्मस्स ह समनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो...पे०... (अनन्तरसदिसं), सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो, निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (तीसु पि सत्तरस पञ्हा कातब्बा)।

#### उपनिस्स यपच्चयो

४०. मम्पारममणी घम्मी मन्पारमणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो...पे०...। 10 पकतूपिनस्सयो – पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपिनस्सयपच्चयेन 15 पच्चयो। (२)

मगगारम्मणो धम्मो मगगारम्मणस्स च मगगाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्चवेक्खणाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

४१. मगाहेतुको घम्मो मगाहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो...पे०...तितयो मग्गो चतुत्यस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-2 पञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मण्पनिस्सयो – अरिया मग्गा बुट्टहिस्वा मग्गं गर्र कस्वा पञ्चवेनखन्ति। (२) मगाहेतुको धम्मो मगाघिपतिस्स धम्मस्स ज्यानिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ...पे०...। पक्तूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मगास्स...पे०...तियो मग्नो चतुत्थस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

मगाहेतुको धम्मो मगारम्मणस्स च मगाधिपतिस्स च म धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। आरम्मण्पनिस्सयो – अरिया मगा बुट्टीहत्वा मगं गरुं कत्वा पच्चवेक्सन्ति। (४)

मगाहेतुको धम्मो मगाहेतुकस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मगास्स...पे०...तियो मगो चतुत्यस्स मगास्स उपनिस्सय- 10 पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

४२. मगाधिपति धम्मो मगाधिपतिस्स धम्मस्स उप-तिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो...पे०...। पक्तूपिनस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मगास्स...पे०...तियो मग्गो चतुत्थस्स मगास्स उपिनस्सयपच्चयेन 11 पच्चयो; पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो।(१)

मगगाधिपति धम्मो मगगारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मगाधिपति धम्मो मगाहेतुकस्स धम्मस्स उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूपिनस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्रस्स ...पे०...तितयो मग्गो चतुत्यस्स मग्रस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मगाधिपति धम्मो मगारम्मणस्स च मगाधिपतिस्स च 26 धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतूपनिस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्च-वेक्खणाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

१. अनन्तरूपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो – सी०, स्था०, एवमुपरि पि।

ममाधिपति धम्मो ममाहेतुकस्स च ममगधिपतिस्स च धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूपितस्सयो – पठमो ममगो दुतियस्स ममास्स...पे०...तियो मगो चतुत्वस्स ममास्स उपितस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

४३. मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा मगारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तस्यपिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्चवेक्खणाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

ममारम्मणो च मगाविषति च घम्मा मगाविषतिस्यः

क धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपनिस्सयो...पे०...। पकतूपिनस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्चवेक्खणाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा मगारम्मणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूप-१० निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ..पे०...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्चवेक्खणाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

४४. सम्गहितुको च सम्गाधिपति च धम्मा सम्गारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणूपनिस्सयो – अरिया सम्गा बृद्धहित्वा सम्गं गर्छ करवा पच्चवेक्सन्ति। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स...पे०...तियो मग्गो चतुत्यस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अ उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे ०...। पकतूपनिस्सयो – पटमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स...पे ०...तियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणूप- निस्सयो – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मन्यं गरुं कत्वा पच्च-वेक्सन्ति। (४)

मगहितुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहितुकस्स च मग्गा-धिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चमेन पञ्चयो। पकतूपनिस्सयो– पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स...पे०...तियो मग्गो चतुत्यस्स ब मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

#### आसेवनपच्चयो

४५. मग्गारम्मणो घम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आसेक्स-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा खन्धा पच्छिमान पच्छिमानं मग्गारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो।

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्य आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो (अनन्तरसदिसं। नव पञ्हा कातब्बा, आवज्जना न कातब्बा)।

#### कम्मपच्चयादि

४६. मग्गारम्मणो घम्मो मग्गारम्मणस्स घम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता...पे०... (नानाखणिका नत्यि, सत्तरद्ग पञ्हा कातब्बा)।

# आहारपच्चयादि

४७ सम्गारम्मणो धम्मो सम्गारम्मणस्स धम्मस्स आहार-पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, झानपच्चयेन पच्चयो, सम्गपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, अस्थिपच्चयेन पच्चयो (इमे सत्त पच्चया सत्तरस पञ्हा हेतुसदिसा), नस्थिपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसा), अविगतपच्चयेन थ्य पच्चयो (सत्तरस पञ्हा)।

# (२) सहस्या

४८. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे नव, अधिपतिया एकबीस, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहआते सत्तरस, अञ्जबञ्जे सत्तरस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, आसेवने नव, कम्मे सत्तरस, R. 402

आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सम्पयुत्ते सत्तरस, अस्यिया सत्तरस, नत्थिया नव, विगते नव, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्वं)। अनलोमं।

#### पच्चनीयुद्धारो

४९. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्य धम्मस्य सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजातयच्चयेन पच्चयो. उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

५०. मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्स धम्मस्स सहजात-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयभच्चयेन पच्चयो। (१)

मगाहेतुको धम्मो मगारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मम्गहेतुको धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्मणयञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

५१. मग्गाधिपति धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजात-अ पच्चयेन पच्चयो. उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मगाधिपति धम्मो मगारमणस्य धम्मस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२) मग्गाधिपति धम्मो मगहेतुकस्य धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मगाधिपति धम्मो मगारम्मणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४) मग्गाधिपति धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

५२. मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मम्गारम्मणस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स ह धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मगगारम्मणो च मगगाधिपति च धम्मा मगगारम्मणस्स च मगगाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

५३. मग्गहेनुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स 10 धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गहेतुकस्स घम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(३) 18

मग्गहितुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(४)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (५)

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### त्रुधा

#### सुर्वे

५४. नहेतुया एकवीस, नआरम्मणे सत्तरस (नआरम्मणे गहिते पकतारम्मणे पि उपनिस्सयारम्मणं पि ढ्वे पि छिज्जन्ति'), नअघिपतिया एकवीस, नअनन्तरे नसमनन्तरे नसहजाते नअञ्ज-मञ्जे निनस्सये नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने B. 403

B. 40

१. स्था० पोत्यके नृत्य । २. श्रिज्जन्ति -- सी० ।

नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नममा नसम्पयुत्ते नविष्पयुत्ते नोअत्थिया नोनित्थया नोविगते नोअविगते एकबीस (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोभपच्चनीयं

#### हेतुबुकं

५५. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्तरस, नअघिपतिया तअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नभ्जाने नमग्गे नविष्ययुत्ते नोनत्थिया नोविगते सत्तरस (एवं गणेतःबं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुसोमं

५६. नहेतुपञ्चया आरम्मणे नव, अधिपतिया एकबीस, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्तरस, । निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, आसेवने नव, कम्मे सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये भाने मग्गे सम्पयुत्ते सत्तरस, अख्यिया सत्तरस, निष्यया नव, विगते नव, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)। पञ्चनीयानुलोगं।

पञ्हावारो ।

मग्गारम्मणत्तिकं निद्वितं ।

# १७. उपम्रतिकं

- ६ ७. पञ्हाबारो
  - १. पच्चयानुलोमं
    - (१) विमङ्गो

# हेतुपच्चयो

 उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्ना हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे उप्पन्ना हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपस्त्रयो

- २. उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपण्चयेन ० पण्चयो उप्पन्नं चक्खुं अनिज्वतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादित अभिनन्दित, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित, दिद्वि उप्पज्जित, विचिक्च्छा ... पे० ... उद्धण्चं ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित। उपप्नं सोतं ... धानं ... जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गत्थे ... रते ... फोट्टबं ... वर्ष्यं ... उपपन्ने सन्धे अनिज्यते दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति १० ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित, दिश्वेन चक्खुना रूपं पस्सति १० ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित, दिश्वेन चक्खुना रूपं पस्सति १० ... पे० ... दोपानुस्सं सहं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविज्ञाणस्स ... पे० ... उपपन्ना खन्या इद्विविध्वाणस्स आवज्जनाय आरष्टमणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)
- ३. अनुप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 16 पच्चयो – अनुप्पन्ने रूपे ... सहे ... गन्ये ... रसे ... फोट्टुःवे ... अनुष्पन्ने खन्ये अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं

R. 408

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

ं उप्पज्जति, अनुष्पन्ना खन्धा इद्विविधवाणस्स, चेतोपरियवाणस्स, अनागतंसवाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

४. उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – उप्पादि चक्खुं ... पे०... कायं ... रूपे ... सहे '... गन्थे ... रसे ... ६ फोट्टब्बे ... वत्थुं ... उप्पादी खन्धे अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो ...पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति । उप्पादी खन्धा इद्धिविध्रज्ञाणस्स, चेतोपरिय-ज्ञाणस्स, अनागतंस्रज्ञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ।(१)

### अधिपतिपच्चयो

B. 406

५. उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेत पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति –
 उप्पन्नं चक्खुं गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पन्नति, दिट्ठि उप्पन्नति। उप्पन्नं सोतं ... घानं ... जिन्हं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गर्चे ... रसे ... फोटुरबे ... वत्युं ... उप्पन्ने खन्ये गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पन्नति ... पे० ... । सहजाताधिपति – उप्पन्ना अधिपति सम्पयुक्तकानं खन्यानं विचसस्ट्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अनुष्पन्ने रूपे ... सद्दे ... गन्त्रे ... रसे ... फोटुब्बे ... अनुष्पन्ने खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गर्ह कत्वा रागो उष्पञ्जति, दिद्वि उष्पञ्जति। (१)

उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिप्रचयेन प्रचयो। आरम्मणाधिपति – उप्पादि चक्खुं ... पे० ... कायं ... रूपे ... पे० ... फोट्टुत्वे ... वत्युं ... उप्पादी खन्धे गर्रु कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गर्रु कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। (१)

# सहजातपच्चयो

६. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन अ पच्चयो – उप्पन्नो एको खन्चो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च

१. म० पोत्यके नत्य ।

रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। पटिस्रन्धिक्षक्षणे उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा दिन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। खन्धा वस्युस्त सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। इत्युस्त सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। इत्युस्त सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। एकं महाभूतं तिष्णान्नं महाभूतानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे महाभूता ... पे० ... महाभूता सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता पञ्चयो। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता ... पे० ... सहाभूता ... पे० ... संपा ... स्वित्य ... स्वय ... स्वय ... स्वय ... स्वय ...

#### अञ्जमञ्जपस्त्रयो

उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो — उप्पन्नो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्या ... पे० ... पटिमुन्स्यिक्षणे उपपन्नो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं तत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। दे १० खन्या ... पे० ... खन्या वत्युस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। एकं महाभूतं ... पे० ... बाहरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिष्णन्नं महाभूतांनं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो ... पे० ... दे महाभूतं ... पे० ... । (१)

#### निस्सयपच्चयो

८. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स निस्तयपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्नो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं निस्तयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खन्या ... पे० ... पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ... खन्या वत्युस्त ... पे० ... वत्यु खन्यानं ... पे० ... एकं महामूर्तं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असम्ब्य- 20 सत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... महामूता चित्तसमृद्वानानं रूपानं '

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु वत्यि।

कटत्तारूपानं उपादारूपानं चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु उप्पन्नानं खन्धानं निस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (१)

#### उपनिस्सयपच्चयो

९. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन ७ पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... पक्तूपनिस्सयो — उप्पन्नं उत्तृं उपनिस्साय भानं उप्पादेति, विपस्सनं ... पे० ... मागं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाति । उप्पन्नं भोजनं ... पे० ... सेनामनं उपनिस्साय भानं उप्पादेति, विपस्सनं ... पे० ... मागं ... पे० ... अभिञ्जं . पे० ... समा-10 पत्ति उपप्यदित, मानं जप्पन्नति, दिद्वि गण्हाति । उपप्रभां उत्, भोजनं, सेनासनं उपप्रमाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुस्तस्स, कायिकस्स दुक्बस्स, मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्म धम्मस्म उपनिस्सयपञ्चयेन

पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे ० ... । पकतूपनिस्सयो

- अनुष्पन्ने वण्णसम्पद्धं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति,
उपोसयकम्मं करोति । अनुष्पन्ने सहसम्पदः ... गन्धसम्पदः ... रससम्पदं ...

पोड्यक्षसम्पदं ... अनुष्पन्ने सन्ये पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति,
उपोस्मयकम्मं करोति । अनुष्पन्ना वण्णमम्पदा ... पे ० ... अनुष्पन्ना सन्या

अ उष्पन्नाय सद्धाय ... पे ० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुस्तस्स, कायिकस्स
दुक्खस्स, मगस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो — आरम्मणूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ... पे० ... । पकतूपितस्सयो — उप्पादि चक्खुसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति । उप्पादि सोतसम्पदं ... पे० ... कायसम्पदं ... पे० ... बण्णसम्पदं ... गन्धसम्पदं ... रससम्पदं ... गोठुब्बसम्पदं ... उप्पादी खन्थे पत्थयमानो दानं देति, मीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति । उप्पादी

१. उपम्रं-सी०, स्वा०।

15

B. 409

चक्खुसम्पदा ... पे० ... कायसम्पदा ... वण्णसम्पदा ... पे० ... फोटूब्ब-सम्पदा ... उप्पादी खन्धा उप्पन्नाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुखस्स, कायिक दुक्खस्स, मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# पुरेजातपच्चयो

१०. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन व पच्चयो — आरम्मणपुरेजातं, वत्यपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं — चक्क्षुं ... पे० ... तत्युं अनिच्चतो दुक्कतो अनत्ततो विपस्सिति, अस्सादेति अभिनत्दित्तं, तं आरम्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित दिव्वेन चक्क्षुना रूपं पस्सित, दिव्वाय तोतिषातुया सहं सुणाति, रूपायतनं चक्क्षुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स १५ पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्यपुरेजातं — चक्कायतनं चक्क्षुविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु उप्पन्नानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### पच्छाजातपच्चयो

११. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता उप्पन्ना खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

१२. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – उप्पन्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्घिक्खणे उप्पन्ना चेतना सम्प-युत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

१३. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्त धम्मस्त विपाकपञ्चयेन <sup>20</sup> पञ्चयो – विपाको उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्ठा-नानं च रूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्सको उप्पन्नो एको खन्खो तिष्णन्नं खन्धानं कटता च

रूपानं ... पे० ... द्वे सन्धा ... पे० ... सन्धा वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१)

# आहारपच्चयो

१४. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्ना आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं इस्पानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... कबळी-कारो आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। (१)

# इन्द्रियपच्चयो

१५. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्ना इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० . चक्खुन्द्रियं वक्खुविञ्जाणस्स ...पे० ... कायिन्द्रियं कायविञ्जाणस्स ...पे० ... रूप-जीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### भानपच्चयादि

१६. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स भागपञ्चयेन पञ्चयो, मम्गपञ्चयेन पञ्चयो, सम्प्रुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, विष्ययुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो सहजाता — १६ जाता, प्रदेशातां, पञ्छाजातं। सहजाता — १६ उप्पन्ना खन्या वित्तममुद्धानानं रूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पिटसन्धिक्षणे उप्पन्ना खन्या कटत्तारूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। खन्या वत्युस्स, वत्युः खन्यानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं — चन्छायतनं काय-विष्युत्तपञ्चयेन पञ्चयो। विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। १० ज्ञाणस्स ... वत्यु उप्पन्नानं खन्यानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। १० पञ्छाजाता — उप्पन्ना खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। ११

### अस्थिपच्चयो

१७ उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो

15

- उप्पन्नो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्रामानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या ... पे० ... पर्तन्वसणे ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... द्वे खन्या ... पे० ... पर्तन्वसम्ह्रानं, उत्तुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... । पुरेजातं - चक्खुं अनिच्चतो ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित, दिव्वन चक्खुना रूपं ७ पस्ति, दिव्वाय सोतुषातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्खु-विञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टव्यायतनं कायविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... वत्थु उप्पन्नानं खन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता - उप्पन्ना खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थि - १० पच्चयेन पच्चयो । कवळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अत्थि - पच्चयो । रूपजीवितिन्दियं कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्दियं कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । १० ।

#### अविगतपच्चयो

१८. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अविगतपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ...।

#### (२) सङ्ख्या

१९. हेतुया एकं, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, सह-जाते एकं, अञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, पुरे-जाते एकं, पच्छाजाते कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये काने मग्गे सम्ययुक्ते विष्पयुक्ते अस्थिया अविगते एकं (एवं गणेतथ्वं)।

# पञ्चनीयद्वारा

२०. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन 20 B.41 पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१) उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# २. पण्डयपञ्चनीयं

#### सङ्ख्या

२१. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि ...पे०....नविप्पयुत्ते तीणि, नोअत्थिया द्वे, नोनित्थिया तीणि, ऽ नोविगते तीणि, नोअविगते द्वे (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२२. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकं ... पे० ... नोनित्थया नोविगते एकं।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

२३. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, सहजाते एकं, अञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, 10 पुरेजाते एकं, पच्छाजाते एकं, कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये भाने मणे सम्पयुत्ते विष्ययुत्ते अत्थिया अविगते एकं।

--: 0 :---

पच्चनीयानुलोमं । पञ्जावारो ।

उप्पन्नतिकं निद्वितं ।

# १८. अतीतत्तिकं

६ ७. पञ्हाबारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गा

# हेतुपच्चयो

१. पच्चूप्पन्नो धम्मो पच्चूप्पन्नस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पच्चूपन्ना हेत् सम्प्रयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्खणे ... पे० ...। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

२. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं ... पे० ... ह पच्चवेक्खति, पूब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, भाना बुद्रहित्वा भानं पच्चवेक्खति। अरिया मग्गा बुद्रहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, फलं पच्चवेक्खन्ति, पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति। अतीतं चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । 10 अतीतं सोतं ... पे० ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... वत्युं ... अतीते खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति. अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ रागो उप्पज्जति, उप्पज्जति, विचिकिच्छा ... उद्धच्चं ... दोमनस्सं उप्पज्जति, आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। 16 आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अतीता लन्धा इद्धिविधवाणस्स, चेतोपरियवाणस्स, पृथ्वे-निवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मपगजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 412

३. अलागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो – अलागतं चक्खुं ... पे० ... बत्खुं ... अलागतं खक्खे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जति । अलागता खन्धा इद्विविधजाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, अलागतंस्मामस्स, आवज्जलाय आरम्मणपच्चयेन व पच्चयो । (१)

पञ्चुपन्नो धम्मो पञ्चुपन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयंन पञ्चयो – पञ्चुपन्नं चक्खुं ... गेठ ... कार्यं ... रूपे ... सहे ... गन्ये ... रसे ... फोट्टबे ... बत्थुं ... पञ्चुप्पन्ने खन्ये अनिञ्चतो ... गेठ ... दोमनस्स उप्पञ्जित, दिब्बन चक्खुना रूपं पस्सिति, दिब्बाय सोताधातुया सहं । सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... गेठ ... फोट्टब्बायतनं काय-विञ्जाणस्स ... गेठ ... पञ्चुप्पन्ना खन्या इद्विविधनाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### अधिपतिपच्चयो

४. अतीतो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चये। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा । ... पे० ... पुत्वे सृचिण्णानि गरुं करवा पच्चवेक्खित, क्षाना बृद्धहित्वा क्षानं गरुं करवा पच्चवेक्खित, क्षाना बृद्धहित्वा क्षानं गरुं करवा पच्चवेक्खित। अरिया मग्गा बृद्धहित्वा प्रमां गरुं कत्वा पच्चवेक्खित, फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित्व। तिर्वातं वक्खुं ... पे० ... कार्यं ... हपं ... सदं ... गर्चे ... रसे ... फोटुब्बं ... बत्थुं ... अतीते खन्ये गरुं करवा अस्मादित अभिनन्दित, तं गरुं करवा रागो ३० उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित। (१)

अनागतो धम्मो पच्च्पप्रस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अनागतं चक्खु ... पे० ... वत्थुं ... अनागतं खक्खे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। (१)

पच्चुप्पन्नो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – पच्चुप्पन्नं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ... पच्चुप्पन्ने खन्धे गर्ह कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति, तं गर्ह कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जित। सहजाताधिपति – पञ्चुप्पन्नाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमु-ट्ठानानं च रूपानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### अनन्तरपच्चयो

५. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पच्छिमानं पच्छुपन्नानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्र- अमुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, गोत्रमु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुद्धहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### समनन्तरपञ्चयो

६. अतीतो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयेन 10  $\,$  B. 414 पञ्चयो (अनन्तरसदिसं)। (१)

# सहजातपच्चयादि

७. पच्चूप्पन्नो धम्मो पच्चूप्पन्नस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो (सङ्कित्तं)। (१)

#### उपनिस्सयपञ्चयो

८. अतीतो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स उपनिस्सय- 16 पञ्चयेन पञ्चये — आरम्मण्पनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप- निस्सयो — गे पञ्चपि — अतीतं सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, भानं उप्पादित, विपस्सनं, मन्मं, अभिञ्जं समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पति, विद्वं गण्हाति। अतीतं सीलं — पे० — पञ्जं, रागं — पे० — पत्थनं, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं उपनिस्साय दानं देति सीलं समादियति, उपोसथकम्मं — पे० — समापत्ति उप्पादेति, पाणं हनति — पे० — सञ्चं भन्दित। अतीता सद्धा — पे० — पञ्जा, रागो — पे० — प्यादेति।

पत्थना, कायिकं सुक्षं, कायिकं दुक्खं, पच्चुप्पन्नाय सद्धाय ...पे० ... पञ्जाय, रागस्स ... पे० ... पत्थनाय ... पे० ... फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अतागतो धम्मो पञ्चूप्पन्नस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेत 
त्र पञ्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ... पे ० ...। पकतूपित्स्सयो – अनागतं चक्खुसम्पदं पत्थयमानो ... पे ० ... सोतसम्पदं धानसम्पदं विव्हासम्पदं कायसम्पदं वण्णसम्पदं सहसम्पदं गन्ध-सम्पदं रत्थयमानो ... पे ० ... अनागते खन्धे पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं ... अनागता चक्खुसम्पदा ... पे ० ... काष्ट्रेड्यसम्पदा ... अनागता व्यव्ह्यसम्पदा ... पे ० ... काष्ट्रेड्यसम्पदा ... अनागता व्यव्ह्यस्पदा ... पे ० ... पञ्जाय , कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्कस्स, मग्गस्स, फलसमापित्तया उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

पञ्चुष्पन्नो घम्मो पञ्चुष्पन्नस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन 10 पञ्चयो – आरम्मण्पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे०...। पकतूपनिस्सयो —पञ्चुष्पन्नं उत्तुं उपनिस्साय भानं उप्पादेति, विषस्सनं ...पे०... पञ्चुष्पन्नं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय भानं उप्पादेति ...पे०... समापत्ति उप्पादेति। पञ्चुष्पन्नं उतु, भोजनं, सेनासनं पञ्चुष्पन्नाय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय कायिकस्स ...पे०... फलसमापत्तिया उप-20 निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

## पुरेजातपुच्चयो

पञ्चुप्पन्नो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वत्युं अनिञ्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जितं, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सितं, दिब्बाय सोतचातुया सहं सुणाति,
 रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्युपुरेजातं – चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्यु पञ्चुपन्नानं सन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### पच्छाजातपच्चयो

१०. पच्चुप्पन्नो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स घम्मस्स पच्छाजात-पच्चयेन च्चयोप-पच्छाजाता पच्चुप्पन्ना खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

# आसंबनपच्चयो

११. अतीतो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीता खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं उ पञ्चुप्पन्नानं खन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

१२. अतीतो घम्मो पञ्चुप्पन्नस्स घम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – अतीता चेतना पञ्चुपन्नानं विपाकानं 10 सन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नो धम्मो पच्चुप्पन्नस धम्मस्स कम्मप्चययेन पच्चयो – पच्चुप्पन्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे पच्चुप्पन्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१)

#### विपाकपच्चयो

१३. पञ्चूप्पन्नो धम्मो पञ्चूप्पन्नस्स धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाको पञ्चूप्पनो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... हे खन्या ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्या वत्युस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# आहारपच्चयावि

१४. पच्चुप्पन्नो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स घम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, सानपच्चयेन पच्चयो, मग्गप्प्स्येन पच्चयो, सम्पमुत्तपच्चयेन पच्चयो, विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो — सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता — पच्चुप्पन्ना खन्या चित्त-समुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटिसिन्ध्वस्त्रणे पच्चु-प्पन्ना खन्या कटतारूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो , बन्धा वत्युस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो , वत्यु खन्यानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं — चन्छायतनं चन्छ्यविज्ञाणस्स ... पे ० ... कायायतनं काय-विज्ञाणस्स ... वत्यु पच्चुप्पन्नानं खन्यानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता — पच्चुप्पन्ना खन्यानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ।

#### अत्थिपच्चयो

१५. पच्चुप्पन्नो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो (उप्पन्नतिके अत्थिसदिसं)। (१)

#### निव्यक्षिगताविगतवस्त्वया

१६. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स नित्यपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो।

पच्चुप्पन्नो धम्मो पच्चुप्पन्नस्य धम्मस्स अविगतपच्चयेन 16 पच्चयो ... पे० ... ।

#### (२) सङ्ख्या

B. 417

१७. हेतुया एकं, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते पच्छाजाते आसेवने एकं, कम्मे हे, विपाके आहारे एकं ... पे० ... अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

नुलोमं ।

#### पञ्चनीयुद्धारो

१८. अतीतो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चपन्नो धम्मो पच्चपन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो. परेजातपच्चयेन पच्चयो. पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो. आहारपच्चयेन पच्चयो. इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### पण्यायपण्यानीतं

१९. नहेत्या तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, नअनन्तरे तीणि ... पे० ... नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयत्ते तीणि, नोअत्थिया द्रे. नोनित्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोअविगते द्रे (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३ - पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२०. हेत्पच्चया नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये ... पे० ... नसम्पयत्ते नविष्प- 10 यत्ते नोनित्थया नोविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पञ्चयपञ्चनीयानुलोमं

२१. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, परेजाते एकं, पच्छाजाते आसेवने एकं ... पे० ... कम्मे है, विपाके एकं (इमेसु पदेसु एकंयेव), अविगते एकं (एवं गणेतःबं)। 16

पञ्चनीयानलोमं।

पञ्हाबारो। अतीतत्तिकं निद्वितं।

# १६. अतीतारम्मणतिकं

#### ६ १. पटिच्चवारो

१. पण्ययानुलोमं

(१) विभक्तो

# हेतुपच्चयो

B, 419

- १. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो उपप्रजित हेतुपच्चया – अतीतारम्मणं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्थे पिटच्च हे खन्था। पिटसन्धिम्बलणे अतीतारम्मणं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्थे अपिटच्च हे खन्या। (१)
  - अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनागतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धा । (१)
- ३. पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो 10 उप्पज्जित हेतुपच्चया — पच्चुप्पन्नारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्खणे पच्चुप्पन्नारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

 अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया (अधिपतिया पिटसिच्च
 नित्य), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अञ्ज-मञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया (पुरेजाते पि आसेवने पि पिटसिच्च नित्य), कम्मपच्चया, विपाकपच्चया (विपाकं अतीतारम्मणं एकं खन्धं,

१. खन्धे - सी०, स्या०, एवमुपरि पि।

तिस्सो पि पञ्हा परिपुण्णा । पवत्तिपटिसन्धि कातश्वा), आहारपण्वया, इन्द्रियपण्वया, भ्रानपण्यया, मग्गपण्वया, सम्पयुत्तपण्वया, विप्पयुत्त-पण्वया, अत्थिपण्वया, नत्थिपण्वया, विगतपण्यया, अविगतपण्वया ।

#### (२) सङ्ख्या

५. हेतुया तीणि, आरम्भणे तीणि, अघिपतिया तीणि ...पेo ... (सब्बत्य तीणि), विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं क गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

B. 490

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गी

# नहेतुपच्चयो

- ६. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया अहेतुकं अतीतारम्मणं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... अहेतुकं अर्तीतारम्मणं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... अहेतुकं पटिसन्धिक्खणं ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्बच्चसहगते खत्थे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो 10 उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)
- ७. अनागतारम्मणं धम्मं पिटच्च अनागतारम्मणो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया अहेतुकं अनागतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्धच्च-सहगते खन्धे पिटच्च विचिकिच्छासहगते उद्धच्च-सहगते खन्धे पिटच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१) 16
- ८. पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पच्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पच्चुप्पन्नारम्मणं एकं खन्बं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपिटसिन्धक्षणे ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्वे पिटच्च विचिकिच्छा-सहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

## नअधिपतिपञ्चयो

९. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपितपच्चया (अनुलोमसहजातसिदसं)।

## नपुरेजातपच्चयो

१०. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अतीतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो इप्पज्जिति नपुरेजातपच्चया – अरूपे अनागतारम्मणं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... । (१)

पच्चूप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चूप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – पिटसन्धिक्खणे पच्चूप्पन्नारम्मणं एकं सन्धं पिटच्च ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... । (१)

#### नपच्छाजातपच्चयादि

р. 421 40
११. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो
उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया (नअधिपितसदिसा),
नकम्मपच्चया — अतीतारम्मणे खन्धे पिटच्च अतीतारम्मणा
चेतना। (१)

अनागतारमणं धम्मं पिटच्च अनागतारमणो धम्मो

15 उपपञ्जति नकम्मपच्चया – अनागतारम्मणे खन्धे पिटच्च अनागता
रम्मणा चेतना । (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पटिच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपच्चया – पच्चुप्पन्नारम्मणे खन्धे पटिच्च पच्चु-पन्नारम्मणा चेतना। (१)

## नविपाकपच्चयो

१२. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया ... पे० ... (निवपाक पटिसन्धि नित्य)।

#### नमानपच्चयो

१३. पच्चूप्पन्नारम्मणं घम्मं पटिच्च पच्चूप्पन्नारम्मणो घम्मो उप्पञ्जति नभानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... ।(१)

#### नमसायस्वयो

१४. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नमग्गपच्चया – अहेतुकं अतीतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... (नहेतुसदिसा तिस्सो पञ्हा, मोहो नित्य)।

## नविष्ययुत्तपच्चयो

१५. अतीतारम्मणं घम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पञ्जति नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे अतीतारम्मणं एकं खन्धं ब पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... । (१)

अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अनागतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (१)

## (२) सङ्ख्या

१६. नहेतुया तीणि, नअधिपतिया नपुरेजाते नपच्छाजाते 10 18.422 नआसेवने नकम्मे नविपाके तीणि, नभाने एकं, नमग्गे तीणि, नविष्पयत्ते हे (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुदुक

१७. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके तीणि, नविप्पय्त्ते द्वे (एवं गणेतव्वं) । अनलोमपच्चतीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१८. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि ... पे० ... (सब्बत्थ तीणि) 16 अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

पष्चनीयानुलोमं ।

पटिच्चवारो।

## § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्ट-वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा )।

§ ७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

१९. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स हेतु-पच्चयेन पच्चयो – अतीतारम्मण। हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं हेतु-। पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अतीतारम्मणा हेतू सम्पयुक्तकानं अन्थानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो' अनागतारम्मणस्य धम्मस्य हेनु-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मण। हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। (१)

 पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स हेतु-पच्चयेन पच्चयो – पच्चुप्पन्नारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्खणे पच्चुप्पन्नारम्मणा हेत् सम्पय्यत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आरम्मणपच्चयो

२०. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स

अरम्मणप्चयेन पच्चयो – अतीतं विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेक्खति,
नेवसञ्जानासञ्जायतनं पच्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अतीतं इद्धिविभ्रजाणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियजाणं ... पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणं ...
यथाकम्मूपगत्राणं पच्चवेक्खति। अरिया अतीतारम्मणे पहीने किलेसे
पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्मिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुद्धे समुदाचिण्णे

किलेसे जानन्ति। अतीतारम्मणे अतीते खन्धे अनिच्चतो दुक्खती

१. सी० पोत्यके नत्यि । २. थथाकम्मुपगवाणं —स्या० ।

अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ अतीतारम्मणो रागो उप्पज्जिति, दिद्वि ... पे० ... विचिकिच्छा ... पे० ... उद्धच्चं ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित । अतीतारम्मणा अतीता खन्धा चेतोपरियञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चये — अनागतं विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेनस्ति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं पच्चवेनस्ति। अतीतारम्मणं अनागतं इदि-विध्रजाणं पच्चवेनस्ति, चेतोपरियजाणं ... पृं० ... पुढ्वेनिवासानुस्प्रति-आणं ... पं० . यथाकम्मूपग्जाणं पच्चवेनस्ति। अतीतारम्मणं अना- 10 गते सन्धे अनिच्चतो ... पृं० ... विपस्प्रति, अस्पादेति अभिनन्दिति; तं आरञ्म अनागतारम्मणो रागो उप्पज्जति ... पृं० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । अतीतारम्मणा अनागता स्वन्धा चेतोपरियजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणी धम्मो पच्चुपन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण- 18 B. 424 पच्चयेन पच्चयो – चेतोपरियजाणेन अतीतारम्मणपच्चुप्पन्न-चित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। अतीतारम्मण पच्चुप्पन्ना खन्धा चेतोपरियजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (३)

२१. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्म धम्मस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अनागतारम्मणं अनागतं इद्धिविधत्राणं अपच्चवेन्द्यति, चेतोपरियत्राणं ... पे० ... अनागतंमत्राणं ... पे० ... अनागतंमत्राणं ... पे० ... अनागतारम्मणे अनागते खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... विपस्मति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ अनागतारम्मणो रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । अनागतारम्मणो अनागता खन्धा चेतोपरियत्राणस्स, अनागतंसत्राणस्स, आवज्जनाय आरम्मण- 25 पच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मणं अतीतं इद्विविध्रजाणं पच्चवेक्सितं, चेतीपरियब्राणं ... अनागतंस्रज्ञाणं ... पे० ... अरिया अनागतारम्मणे पहीने किलेसे पच्चवेक्सन्ति, विक्सम्मितं किलेसे पच्चवेक्सन्ति। ३०

पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति। अनागतारम्मणे अतीते खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ अतीतारम्मणो रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। अनागतारम्मणा अतीता खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासा-व नुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनागतारमणो धम्मो पञ्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चेतोपरियआणेन अनागतारम्मणपञ्चुप्पन्न-चित्तसम्ब्रिस्स चित्तं जानाति। अनागतारम्मणा पञ्चुप्पन्ना बन्धा 10 चेतोपरियआणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

२२. पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो-चेतोपरियजाणेन पच्चुप्पन्नारम्मणपच्चुप्पन्न-चित्तसमङ्ग्रिस्स चित्तं जानाति। पच्चुप्पन्नारम्मणा पच्चुप्पन्ना सन्धा चेतोपरियजाणस्म, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चप्रश्नारमणो धम्मो अतीतारमणस्स घम्मस्स आरमणपच्चयेन पच्चयो – अतीतं दिव्यं चक्खुं पच्चवेक्खति, दिव्यं सोतधातु पच्चवेक्खति, पच्चप्रश्नारमणं अतीतं इद्विविधजाणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियजाणं पच्चवेक्खति। अरिया पच्चप्रश्नारमणे पट्टीने किलेसे पच्चवेक्खित्, विक्खिम्मते किलेसे पच्चवेक्खित्,
 पुख्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानितः। पच्चप्पनारमणे अतीते खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... विपस्सति, अस्तादित अभिनन्दितः, तं आरक्ष अनिचचतो ... पे० ... विपस्पति, अस्तादित अभिनन्दितः, तं आरक्ष अतीत्तरमणो रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। पच्चप्पन्नारमणो रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। पच्चप्पन्नारमणा अतीता खन्धा चेतोपरियआणस्स, पुव्वेनिवासान्तुस्सितिआणस्स, यथाकम्मूपगआणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन व्यव्यो। (२)

पच्चूपन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अनागतं दिश्वं चक्खुं पज्चवेक्छति, दिःवं सोतघातुं पच्चवेक्छति, पच्चूपपन्नारम्मणं अनागतं इद्विविधनाणं पच्चवेक्छति, चेतोपरियजाणं...पे०... पच्चूपपन्नारमणे अनागतो श सन्धे अनिच्चतो ...पे०... विपस्सति ...पे०... तं आरःम अनागता-

रम्मणो रागो उपपज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित। पञ्चपप्रात्रारम्मणा अनागता खन्धा चेतोपरियजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

### अधिपतिपच्चयो

२३. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चये – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। व आरम्मणाधिपति – अतीति विञ्ञाणञ्चायतमं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, नैवसञ्जानासञ्जायतमं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, नैवसञ्जानासञ्जायतमं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अतीत इिडिविधजाणं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति, च ोपरियआणं ...पे० ... प्रथेनिवासानुस्सतिआणं ...पे० ... यथाकम्मूपपजाणं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अतीते खन्धे गर्छ कत्वा' अस्सादेति । अस्मान्दति, तं गर्छ कत्वा अतीतारम्मणं रागं। उप्पञ्जित, विद्वि उपपञ्जति, वित्व उपपञ्जति। सहजाताधिपति – अतीतारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अतीतारमणो धम्मो अनागतारमणःस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चये। आरम्मणाधिपति — अनागतं विञ्जाणञ्चायतनं 15 गर्ह कत्वा ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनं ... पे० ... अतीतारमणं अनागतं इद्विविधवाणं गर्ह कत्वा ... पे० ... चेतोपरियवाणं ... पे० ... पुःवेनिवासानुस्सतिवाणं ... पे० ... यथाकम्मूपगवाणं ... पे० ... अतीता-रम्मणे अनागतं सन्धे गर्ह कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गर्ह कत्वा अनागतारमणो रागो उप्पञ्जति, दिट्ठि उप्पञ्जति। (२)

२४. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अनागतारम्मणं अनागतं इद्विविध्याणं गरं कत्वा ...पे० ...चेतीपरिययाणं ...पे० ... अनागतंस्याणं गरं कत्वा पच्च-वेक्सति। अनागतारम्मणे अनागतं सन्धे गरं कत्वा पच्च-वेक्सति। अनागतारम्मणे अनागतं सन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अअमिनन्दति; तं गरं कत्वा अनागतारम्मणो रागो उपपज्जति,

१. कत्वा पच्चवेक्सति - सी०, स्था०।

दिद्धि उप्पज्जति । सहजाताधिपति – अनागतारम्मणाधिपति सम्प-यत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो\*। आरम्मणाधिपति — अनागतारम्मणं अतीतं इिद्धिचिघ्रताणं गरुं कत्वा ... पे० ... चेतोपरियञ्जाणं ... पे० ... अनागतंस-जाणं गरुं कत्वा ... पे० ... अनागतारम्मणे अतीते खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरुं कत्वा अतीतारम्मणो रागो उप्पञ्जति दिद्वि उप्पञ्जति। (२)

२५. पच्चूपन्नारम्मणो धम्मो पच्चूपन्नारम्मणस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति -पच्चूप्पन्नारम्मणाधिपति सम्पय्तकानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

पञ्चुप्पन्नारमणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणाधिपति — अतीतं दिःबं चक्खुं गरं कत्वा पञ्चवेक्खति, दिब्बं सोतधातुं गरं कत्वा पञ्चवेक्खति, 10 पञ्चुप्पन्नारमणं अतीतं इद्विविध्राणं गरं कत्वा ...पे० ... चेती-परियत्राणं गरं कत्वा ...पे० ... पञ्चुप्पन्नारम्मणे अतीते खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा अतीतारम्मणो रागो उप्पञ्जति, दिद्वि उप्पञ्जति। (२)

पच्चप्पन्नारमणो धम्मो अनागतारमणस्स धम्मस्स अधिपति
थ पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणधिपति — अनागतं दिव्वं चक्खुं गरं

कत्वा पच्चवेक्खति, दिव्वं सोतधातुं गरं कत्वा ...पे० ... पच्चुप्पन्नारमणं अनागतं इद्विविध्वाणं गरं कत्वा ...पे० ... चेतोपरियआणं गरं कत्वा ...पे० ... पच्चुप्पन्नारमणे अनागते खन्धे गरं कत्वा

अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा अनागतारमणो रागो उप्पज्जित,

दिद्वि उप्पज्जित। (३)

## अनन्तरपच्चया

२६ अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स **धम्मस्स** अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीतारम्मणा **सन्धा** 

<sup>\*.</sup>आरम्मणाधिपति सहजाताधिपति – सी०, स्था० पोत्यकेसु अधिको पाठो विस्सति । १. अनागते – स्था० ।

पिच्छमानं पिच्छमानं अतीतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।(१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अतीतारम्मणं भवङ्गं अनागतारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पञ्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो-,अतीतारम्मणं चृतिचित्तं पञ्चुप्पन्नारम्मणस्स पटिसन्धिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अतीतारम्मणं भवङ्गं पञ्चुप्पन्नारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

२७. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स 10 अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अनागतारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अनागतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मणं इद्विविधवाणं अतीतारम्मणस्स 18 बुट्टानस्स ... पे० ... चेतोपरियवाणं अतीतारम्मणस्स बुट्टानस्स ... पे० ... अनागतंसवाणं अतीतारम्मणस्स बुट्टानस्स ... पे० ... अनागतारम्मणा खन्धा अतीतारम्मणस्स बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

२८. पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पच्चुप्पन्नारम्मणा खन्धा 20 पिछ्छमानं पच्चुप्पन्नारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पच्चुप्पन्नारम्मणं पिटसन्धिचित्तं पच्चुप्पन्नारम्मणस्स अबङ्गस्स ...पे० ... पच्चुप्पन्नारम्मणं भवङ्गं पच्चुप्पन्नारम्मणस्स अबङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर- अ पच्चयेन पच्चयो – पच्चुप्पन्नारम्मणं पटिसन्धिवसः अतीतारम्मणं पटिसन्धिचित्तं अतीतारम्मणस्स भवङ्गस्स ... पे० ... पच्चुप्पन्नारम्मणं भवङ्गं अतीतारम्मणस्स भवङ्गस्स ... पे० ... पच्चुप्पन्नारम्मणा खन्धा अतीतारम्मणस्स वद्यानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

१. सी॰ पोत्थके नत्थि। २. पञ्चुप्पन्नारम्मणा --सी०।

#### समनन्तरपच्चयो

२९. अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो (अनन्तरसद्दिसं)।

## सहजातपच्चयादि

 ३०. अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स सह-जातपच्चयेन पच्चयो, अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन
 १० पच्चयो (तयो पि पच्चया पटिच्चवारसिदसा)।

## उपनिस्सयपच्चयो

३१. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स उप-तिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ... पे० ...। पकतूपितस्सयो – अतीतारम्मणा अतिचचा-नुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अतीतारम्मणाय अनिच्चा-10 नुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – अतीतारम्मणा अनिञ्चा-10 नुपस्सना, दुक्खानृपस्सना, अनत्तानृपस्सना अनागतारम्मणाय अनिञ्चानृपस्सनाय, दुक्खानृपस्सनाय, अनत्तानृपस्सनाय उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अतीतारम्मणो बम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो-अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो...पे०...। 20 पकतूपनिस्सयो - अतीतारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पच्चुप्पन्नारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानु-पस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

३२. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो,

१. सी० पोत्यके नत्यि।

पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयो -- अनागतारम्मणा अनिच्चा-तृषस्सना, दुक्सानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अनागतारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्सानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स घम्मस्स' उप- क निस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे o... । पकतूपनिस्सयो – अनागतारम्मणा अनिच्चा-नुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सनाय अतीतारम्मणाय अनिच्चा-नुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – अनागतारम्मणा अनिच्चा-नुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पच्चुप्पन्नारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

३३. पञ्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पञ्चुपपन्नारम्मणस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनस्ययो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणा अनिञ्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पञ्चुप्पन्नारम्मणाय अनिञ्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१) 20

पञ्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ..। पकतूपनिस्सयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणा अनिञ्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अतीतारम्मणाय अनिञ्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो

१. सी० पोत्यके नत्थि। २. सी० पोत्यके नत्थि।

... पे o ... । पकतूपितस्सयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अनागतारम्मणाय अनिच्चानु-पस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपितस्सयपच्चयेन पञ्चयो । (३)

#### आसेवनपच्चयो

B.4% ६ ३४. अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स घम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीतारम्मणा खन्घा पच्छिमानं पच्छिमानं अतीतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

> अनागतारमणो धम्मो अनागतारम्मणस्य धम्मस्य आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अनागतारम्मणा खन्धा पच्छिमानं 10 पच्छिमानं अनागतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पच्चुप्पन्नारम्मणा सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पच्चुप्पन्नारम्मणानं सन्धानं आसेवन-पच्चयेन पच्चयो। (१)

### कम्मपच्चयो

३५. अतीतारमणो धम्मो अतीतारमणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अतीतारमणा चेतना सम्प्युतकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणा चेतना

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्य धम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अनागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं 26 पच्चुप्पन्नारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

20

१. सी० पोत्वके नत्य।

३६ अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अनागतारम्मणा चेतना सम्पयुत्तकान खन्धान कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अनागतारम्मणा चेतना विपाकान अनागतारम्मणा खन्धान कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अनागतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 131

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्य धम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - अनागतारम्मणा चेतना विपाकानं 10 पच्चुप्पन्नारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

३७. पञ्चूप्पन्नारम्मणो धम्मो पञ्चूप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पञ्चुप्पन्नारम्मणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ..। नानाखणिका – पञ्चूप्पन्नारम्मणा चेतना 18 विपाकानं पञ्चूप्पन्नारम्मणा चेतना 18 विपाकानं पञ्चूप्पन्नारम्मणानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

 पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाक्षणिका - पच्चुप्पन्नारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

ं पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म- 20 पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – पच्चुप्पन्नारम्मणा चेतना विपाकानं अनागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

## विपाकपच्चयादि

३८ अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्य धम्मस्य विपाक-पच्चयोत पच्चयो, आहारपञ्चयेत पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेत पञ्चयो, भ्रातपञ्चयेत पञ्चयो, भ्रापपञ्चयेत पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेत पञ्चयो, अ अत्थिपञ्चयेत पञ्चयो, तित्थपञ्चयेत पञ्चयो, विगतपञ्चयेत पञ्चयो, अविगतपञ्चयेत पञ्चयो।

# (२) सङ्ख्या

सबं

३९. हेतुया तीणि, आरम्मणे नव, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते अञ्चमञ्चे निस्सये तीणि, उप-निस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये भ्राने मग्गे सम्पयुत्ते तीणि, अस्यिया तीणि, निस्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

## पच्चनोयुद्धारो

४०. अतीतारमणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

४१. अनागतारमणो धम्मो अनागतारम्मणस्स घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मश्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन 20 पच्चयो। (२)

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

१-१. सी०, स्था० पोल्यकेस नित्थ।

४२. पच्चुप्पक्षारम्मणी धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

पञ्चपन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पञ्चयोन पञ्चयो, उपनिरसयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन ६ पञ्चयो। (२)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 433

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सम्बद्धा

४३. नहेतुया नव, ननआरम्मणे नव, नअधिपतिया नव, न- 10 अनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव (सङ्क्षित्तं, सम्बत्य नव), नोविगते नव, नोअविगते नव (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं

#### हेतुबकं

४४. हेतुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपके तीणि (सब्बत्य तीणि, सिङ्क्षत्तं), नोनित्यया नोविगते 15 तीणि (एवं गणेतब्बं)

बनुलोमपण्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## हेलुदुकं

४५. नहेतुपच्चया आरम्मणे नव, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके तीणि, आहारे RVR

इन्द्रिये भाने मब्बे सम्पयुत्ते अत्थिया तीणि, नित्वया सत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पञ्हावारो । अतीतारम्मणत्तिकं निद्वितं ।

come digital

Stable to st

....

६१. पटिच्चवारो

१. पण्चयानुकोमं

(१) विमङ्गो

हेतुपच्चयो

१. अउभत्तं धम्म पिटच्च अउभत्तो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया – अउभत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पिटसिन्धक्खणे अउभत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... खन्धे पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्धा। एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता ढ ... पे० ... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं।(१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... पटिसन्धिक्षणे बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा ... पे० ... 10 खन्धे पटिच्च वत्थ्, वत्थुं पटिच्च खन्धा एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

२. अज्ञमतं धम्मं पटिच्च अज्ञमतो धम्मो उप्पज्जति आरम्मण्-पच्चया – अज्ञमतं एकं खन्वं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे 15 खन्धे पटिच्च ... पे० ... पटिसन्धिन्छणे अज्ञमतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... वत्यु पटिच्च खन्धा। (१)

बहिद्धा धरमा पटिच्च बहिद्धा धरमो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – बहिद्धा एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सको ... पे० ... बत्युं पटिच्च सन्धा । (१) B 435

#### अधिपतिपश्चयो

३. अज्मतं धम्मं पटिच्च अज्मतो धम्मो उप्पज्जित अधि-पतिपच्चया – अज्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्धानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... महा-मृते पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं उपादारूपं। (१)

बहिद्धा धम्मं पिटच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जिति अधिपति-पच्चया – बहिद्धा एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्दानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... एकं महाभूतं पिटच्च ... पे० ... महा-भूते पिटच्च चित्तसमुद्दानं रूपं उपादारूपं। (१)

#### अनन्तरपच्चयादि

४. अञ्भतं घम्मं पटिच्च अज्भतो घम्मो उप्पज्जिति

ग अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया — अञ्भतं एकं बन्धं
पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ...
पटिसन्धिक्खणं अज्भतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटता च
रूपं...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... खन्धं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च
खन्धा। एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता...पे० ... महाभूते

पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। आहारसमुद्वानं,
उतुसमुद्वानं, असञ्जसतानं एकं महाभूतं पटिच्च कटतारूपं उपादारूपं।
पटिच्च कटतारूपं उपादारूपं। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित सहजात-पच्चया — बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्धानं च ७० रूपं...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... पटिसिन्धक्षणे बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... खन्धं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्धा। एकं महाभूतं पटिच्च ...पे० ... महाभूते पटिच्च चित्तसमृद्धानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उत्तुसमृद्धानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च 20 ...पे० ... महाभूते पटिच्च कटतारूपं उपादारूपं। (१)

#### अञ्जमञ्जयस्वयादि

५. अज्यातं धम्मं पटिच्च अज्यातो धम्मो उप्पञ्जति अञ्ज -

मञ्जयच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्तयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया (पुरेजाते पि आसेवने पि पटिसन्धि निष्य), कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भ्रानपच्चया, मगापच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्ययुत्तपच्चया, अस्थिपच्चया, निष्य-पच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

## (२) सङ्ख्या

६. हेतुया हे, आरम्मणे हे ... पे० ... अविगते हे।

अनुलोमं।

#### २. पञ्चयपञ्चनीयं

# (१) विभङ्गो नहेतुप<del>च्च</del>यो

७. अज्ञसतं धम्मं पटिच्च अज्ञसतो धम्मो उप्पज्जित नहेतु-पच्चया — अहेतुकं अज्ञस्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमु-ट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणं ... पे० ... खन्धे पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्धा। एकं महाभूतं ... पे० ... 10 आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... महा-भूते पटिच्च कटतारूपं उपादारूपं। विचिकच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्धं पटिच्च विचिकच्छासहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया

— अहेतुकं बहिद्धा एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था चित्तससुट्ठानं च रूपं 18

... पे० ... द्वे खत्थे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खत्थे
पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खत्था। एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ...
बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं
पटिच्च ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्वच्चसहगते खत्थे पटिच्च
विचिकच्छासहगतो उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नवारम्मणपच्चयो

८. अज्मलं धम्मं पटिच्च अज्मतो धम्मो उप्पज्जित न-आरम्मणपच्चया – अज्मतो सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धि-ष• २-५८

क्खणे अज्ञस्त सन्धे पटिच्च कटतारूपं। सन्धे पटिच्च वर्ष्यु ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज-सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... । (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पञ्जित नआरम्मण- पच्चया – बहिद्धा खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे बहिद्धा खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। खन्धे पटिच्च बत्थु ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज-सत्तान ... पे० ...। (१)

## नअघिपतिपच्चयो

९. अजझतं धम्मं पटिच्च अज्यत्तो धम्मो उप्पज्जित नअधि10 पितपच्चया ... पे० ... (अनुलोमसहआतसदिसं, निम्नानाकरणं), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपितससयपच्चया, नपुरेजातपच्चया – अरूपे अज्यत्तरं एवं पिटच्च ... पे० ...
अज्यत्ते बन्धे पटिच्च चित्तसपुट्टानं रूपं। पिटसिन्धवस्यणे अज्यत्ते
एकं बन्धे पटिच्च तयो बन्धा कटता च रूपं ... पे० ... दे खन्थे ... पे० ...
10 बन्धे पटिच्च तथ्, वत्थु पटिच्च बन्धा। एकं महामूतं पटिच्च
... पे० ... आहारसमुट्टानं, उत्तसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... ।

१०. बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नपुरे-जातपच्चपा – अरूपे बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... बहिद्धा खन्धं पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे 20 (परिपुण्णं) एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उतुसमुद्धानं, अवश्चसत्तानं ... पे० ... ।

### नपच्छाजातपच्चयादि

११. अज्भतं घम्मं पटिच्च अज्भतो' धम्मो उप्पज्जितं नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया – अज्मते सन्धे पटिच्च अज्भता चेतना, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं ... पे० ... । (१)

१-१. सी० पोत्थके नत्थि।

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा घम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया
- बहिद्धा खन्धे पटिच्च बहिद्धा चेतना, बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उत्तसमुद्धानं ...। (१)

## नविपाकपच्चयादि

१२. अज्भत्तं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (पटिसन्धि नित्य), नआहारपच्चया – उतुसमुट्टानं, अ असञ्जसत्तानं ... पे ० ...। (१)

बहिद्धा घम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नआहार-पच्चया – बाहिरं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ...। (१)

अज्भत्तं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जितं नद्दम्द्रिय-पच्चया – आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं ... महाभूते <sup>10</sup> पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नद्दौन्द्रय-पच्चया – वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं,... महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रयं। (१)

## नभानपच्चयो

१३. अञ्भतं धम्मं पटिच्च अञ्भत्तो धम्मो उप्पञ्जति <sup>15 D. 438</sup> नभानपच्चया — पञ्चिवञ्जाणसहगतं ...पे० ... आहारसमुद्वानं, उतु-समुद्वानं, असञ्जसत्तानं ...पे० ...। (१)

बहिद्धा घम्मं पटिच्च बहिद्धा घम्मो उप्पर्जात नभानपच्चया – पञ्चिवञ्जाणसङ्गतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

## नमग्गपच्चयादि

१४. अरुक्ततं घम्मं पटिच्च अरुक्ततो घम्मो उप्पर्जित नमस्पपच्चया (नहेतुसर्दिसं। मोहो नित्य), नसम्पयुचपच्चया, निष्पयुत्तपच्चया अरूपे ... पे ... आहारसमुद्रानं, उतुलमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे ...। (१) बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पञ्जति निवप्पयुत्त-पच्चया – अरूपे ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज-सत्तानं ... पे० ... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

१५. नहेतुया हे, नआरम्मणे हे, नअघिपतिया हे, नअनन्तरे ह हे, नसमनन्तरे हे (सङ्क्षित्तं, सब्बत्य हे), नोविगते हे (एवं गणेतब्वं)। पच्चतीयं।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१६. हेतुपच्चया नआरम्मणे हे ... पे० ... नविपाके नसम्पयुत्ते नविष्पयुत्ते नोनित्यया नोविगते हे (एवं गणेतव्यं)। अनुलोमपच्चनीय।

## ४ः पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१७. नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, अनन्तरे हे...पे०...मम्मे हे...पे०...अविगते हे (एवं गणेतःबं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

६२. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

§ ३. पच्चयवारो

१ः प<del>ञ्च</del>यानुलोमं

(१) विभङ्गो

## हेतुपच्चयो

१८ अज्भतं धम्मं पच्चया अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतु-पच्चया - अज्भतं एकं सन्धं पच्चया तयो सन्धा चित्तसमुद्रानं च

B. 439

10

१. सी०, स्या० पोत्यकेमु नत्यि।

रूपं ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे (परिपुण्णं)। एकं महाभूतं ...पे० ... वत्युं पच्चया अज्भत्ता खन्धा। (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – बहिद्धा एक लन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... वर्षुं पच्चया बहिद्धा खन्धा। (१)

#### आरम्मजपच्चयो

१९. अज्भत्तं धम्मं पच्चया अज्भतो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया (पटिच्चवारसदिसं), चक्खायतनं पच्चया चक्खु-विञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं ... पे० ... वत्युं पच्चया अज्भत्ता खन्धा। (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जीत आरम्मण- 10 पच्चया (पटिच्चवारसदिसं), चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं ... पे० ... वत्युं पच्चया बहिद्धा खन्या। (१)

## अधिपतिपच्चयादि

२०. अञ्भत्तं धम्मं पच्चया अञ्भत्तो धम्मो उप्पञ्जति अधिपतिषच्चया (बत्थुं अतिरेकं, पटिच्चवारसदिसं), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहमृतो 16 सहमृत्या परिपुष्णा), महाभूते 16 पच्चया...पे०... (सहभूतानं खन्चानं च पच्छा पञ्चायतनानि' च वत्थु च कातब्बा), अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया ...पे०... अविगतपच्चया।

## (२) सङ्ख्या

२१. हेतुया द्वे, आरम्मणे ... पे० ... अविगते द्वे।

अनुलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### (१) विश्रञ्जा

## नहेतुपच्चयं

२२. अज्भतं धम्मं पच्चया अज्भत्तो धम्मा उप्पज्जति 20

नहेतुपच्चया — अहेतुकं' अज्भत्तं एकं खत्वं पच्चया तयो खत्वा ... पे० ... अहेतुकपटिसिन्धिक्खणे ... पे० ... अत्वे पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खत्या। एकं महाभूतं ... पे० ... आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज-सत्तानं ... पे० ... वत्युं पच्चया

अहेतुका अज्भत्ता खत्या। विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्ये च वत्यं पच्चया विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते मोहो। (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया (पवित्तपटिसिन्ध पि महाभूता पि कातब्बा), चक्खायतमं ... पे० ... कायायतमं ... पे० ... वत्थु पच्चया अहेतुका बहिद्धा खन्धा। विचि
10 किच्छासहगते उद्वच्चसहगते खन्धे च तत्थु च पच्चया विचिकिच्छासहगती उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयादि

२३. नआरम्मणपच्चया, नअघिपतिपच्चया (महजातसदिसं), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसं), नपच्छाजातपच्चया, १४४१ १६ नञ्जसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया ... पे० ... नविष्पसुत्तपच्चया (पटिच्च-वारपच्चनीये विष्पसुत्तसदिसं), नोनस्थिपच्चया, नोविगतपच्चया।

## (२) सङ्ख्या

२४. नहेतुया हे, नआरम्मणे हे ... पे० ... नोविगते हे।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२५. हेतुपच्चया नआरम्मणे द्वे, नअधिपतिया द्वे...पे०... निवपाके नसम्पयुत्ते निवप्पयुत्ते नोनित्थया नोविगते द्वे।

अन्लोमप<del>ण्य</del>नीयं ।

## ४ः पञ्चयपञ्चनीयानुस्रोमं

२६. नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे...पे० ... अविगते द्वे । पच्चनीयानुलोमं ।

१. हेतुकं -सी०। २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

## ६४-६. निस्सयबारो - सम्पयुत्तबारो

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो। संसट्टवारो पि सम्पयुत्तवारो पि वित्यारेतब्बो)।

# § ७. पञ्हावारो

१. पञ्चयानुलोमं

(१) विभङ्गने

# हेतुपच्चयो

२७. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्य धम्मस्य हेतुपच्चयेन पच्चयो - अज्भत्ता हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं वित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिन्वणं ... पे० ...। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – बहिद्धा हेत् सम्पय्त्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

## आरम्मणपच्चयो

२८. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्त धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं 10 पच्चवेक्खित, पुत्वे सुचिष्णानि ... पे० ... भाना बृहृहित्वा ... पे० ... अरिया मग्गा बृहृहित्वा मग्गं पच्चवेक्खित्त, फलं पच्चवेक्खित्त, पहीने किलेसे पच्चवेक्खित्त, पित्वे ससुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति । अज्भत्तां चक्खुं ... पे० ... कार्य ... रूपे ... रूपे

१-१. विषस्तिन्त अस्तिदिन्ति अभिनन्दन्ति - सी०, स्या०।

कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अञ्कता खन्धा इद्धि-विष्ठजाणस्स, पुञ्जेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंसञाणस्स, आवञ्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो —

परो अज्झत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ... अज्झत्ते खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित । दिब्बेन चक्खुना रूपं परस्ति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति । चेतोपरियज्ञाणेन अज्भत्तचित्तसमिङ्कास्स चित्तं जानाति । अज्भतं रूपायतनं बहिद्धा चक्खुविञ्ज्ञाणस्स ... पे० ... ।

अज्भत्तं फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्ज्ञाणस्स आरमणपञ्चयेन पञ्चयो । अज्भत्तं स्ता खन्या इद्विविध्वाणस्स, चेतोपरियज्ञाणस्स, पुद्धीनवासानुस्सतिज्ञाणस्स, यथाकम्मूपग्राणस्स, अनागतंसज्ञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

२९ बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 15 पच्चयो – परो दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पूब्बे स्चिण्णानि पच्चवेक्खति, भाना वट्टहित्वा ... पे० ... अरिया मग्गा बुद्रहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, फुलं पच्च-वेक्खन्ति, निव्बानं पच्चवेक्खन्ति। निब्बानं गोत्रभूस्स, बोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अरिया पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खिमिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति. पुरबे समुदाचिण्णे ... पे० ... परो बहिद्धा चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ... बहिद्धा खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । दिःबेन चक्खना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतघातुया सद्दं सुणाति। चेतोपरियञाणेन बहिद्धा चित्तसमङ्गिस्स ... पे० ... आकासोनञ्चायतनं विञ्ञाणञ्चा-थ्व यतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जा-नासञ्जायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा रूपायतनं बहिद्धा चक्खुविञ्ञाणस्स ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा खन्धा इद्विविध्रजाणस्स, चेतोपरिय-ञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिञोणस्स, यथाकम्मूपगञाणस्स, अनागतंस-आणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

R. 444

बहिद्धा धम्मो अज्ञक्ततस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो — अरिया निब्बानं पच्चवेनखन्ति। निब्बानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा चक्खुं... पे० ... वर्त्युं... बहिद्धा खन्धे अनिच्चतो... पे० ... वोमनस्सं उप्पज्जति। दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सहं क सुणाति। चेतोपर्यज्ञाणेन बहिद्धा चित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति। बहिद्धा रूपायतनं अज्ञक्तां चक्खुविञ्जाणस्स .. पे० ... बहिद्धा खनेष्ट्वा सोहिद्धा खन्या अञ्जक्तां कायविञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा खन्या हिद्धिविधजाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पुञ्चेनिवासानुस्सितज्ञाणस्स, यथाकम्मूपगञ्जाणस्स, अनागतंसज्ञाणस्स, अवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

#### अधिपतिपस्चयो

३०. अज्भत्तो घम्मो अज्भत्तस्स घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं करवा, तं गर्रः करवा पच्च-वेक्सति, पुब्बे सुचिण्णानि गर्रः करवा ... पे० ... भाना बुट्टीहरवा भानं गरं करवा ... पे० ... अर्था मग्गा बुट्टीहरवा मग्गं गरं करवा ... पे० ... फलं गरं करवा पच्चवेक्सित्। अज्भत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्युं ... अज्भत्ते खन्धे गरं करवा अस्पादित अभिनन्दित, तं गरं करवा रागो उथ्यज्जति, दिट्ट उथ्यज्जति। सहजाताधिपति – अज्भत्ताधि-पति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन अपचचयो। (१)

अज्भत्तो घम्मो बहिद्धा घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाघिपति – परो अज्भत्तं चक्क्षुं... पे० ... वत्थुं... अज्भत्ते सन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागीः उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। (२)

३१. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाश्चिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाश्चिपति – परो

१. अज्ञातस्स – स्या०। प०२ – ५९

दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसधकम्मं कत्वा, तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, पुःबे सुचिण्णानि गर्छ कत्वा ... पे० ... भाना बुट्टीहृत्वा ... पे० ... अरिया मग्गा' बुट्टीहृत्वा मग्गं गर्छ कत्वा ... पे० ... फलं गर्छ कत्वा ... पे० ... निब्बानं गरे कत्वा पच्चवेक्खित्तः। निब्बानं गोनमुस्स, क वोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। बिहृद्धा चक्क्षु ... पे० ... वत्युं ... बिहृद्धा खन्धे गर्छ कत्वा अस्सादिति अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा रागो उपपञ्जति, विट्टि उपपञ्जति। सहजाता- विपति - बहिद्धाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अधिपतिपचचयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो अज्ञमत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेत पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया निन्धानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। निन्धानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स, अधिपतिपच्चयेत पच्चयो। बहिद्धा चक्खं... पे०... बत्थुं... बहिद्धा खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति, अभिनन्दिति, तं गरुं कत्वा रागो... पे०... दिट्टि उपपञ्जति। (२)

## अनन्तरपञ्चयो

३२. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भत्ता बन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अज्भत्तानं बन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, अ फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुट्टहर्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो (पुरिमा पुरिमा बहिद्धा ति नानाकरणं, तं येव गमनं)। (१)

#### समनन्तरपञ्चयाहि

३३. अञ्भत्तो धम्मो अञ्भतस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... (अनन्तरसिद्सं), सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, अञ्ज-मञ्जपञ्चयेन पञ्चयो, निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो।

१. सी॰ पोत्यके नत्य । २. उपनिस्सयपच्चयेन - सी॰ ।

### उपनिस्सयपच्चयो

३४. अज्भत्तो घम्मो अज्भत्तस्स घम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो । अज्भत्तं सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोस्यकम्मं ... पे० ... भ्रमां ... पे० ... विपस्सनं ... पे० ... ममा ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... पमापितं उप्पादिति, मानं व्यप्तयंति, विद्वं गण्हाति । अज्भत्तं सीलं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, उतुं, भोजनं, सेनासनं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... समापितं उप्पादित् , पाणं हनति ... पे० ... समापितं उप्पादित् , पाणं हनति ... पे० ... समापितं , कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, सेनासनं अञ्भत्ता सद्धाय । पत्थना, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, सेनासनं अञ्भत्ताय सद्धाय । ... पे० ... पञ्चाय, रागो-स्स ... पे० ... पत्थनाय, कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, मग्गस्स फलसमापित्तया उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो — आरम्मणूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो — १६ परो अज्भत्तं सद्धं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... मानं जप्पेति, दिद्धिं गण्हाति । परो अज्भत्तं सीलं ...पे० ... सेनासनं उपिनस्साय दानं देति, पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति । अज्भत्ता सद्धा ... पे० ... सेनासनं बहिद्धा सद्धाय ... पे० ... मग्गस्स फल्समापित्तया उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

३५. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकृतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकृतूपनिस्सयो – परो बहिद्धा सद्धं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं ... पे० ... सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति बहिद्धा सद्धा ... पे० ... सेनासनं बहिद्धा सद्धाय ... पे० ... फल- अ समापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

बहिद्धा धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपन निस्सयो – बहिद्धा सद्धं ... पे० ... सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे॰ ... सङ्घं भिन्दति । बहिद्धा सद्धा ... पे॰ ... सेनासनं अज्भत्ताय सद्धाय ... पे॰ ... फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

## पुरेजातपच्चयो

३६. अञ्कत्तो धम्मो अञ्कतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो — आरम्मणपुरेजातं न त्रत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं – अञ्कत्तं व चक्खुं ... पे० ... वत्युं अनिज्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जीतं, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सौत्धानुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बाय यतनं कायविञ्जाणस्स ... पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्युपुरेजातं — चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स 10 ... पे० ... चत्य अञ्कतानं खन्यानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणपुरेजातं – परो अज्भत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जित, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति। अज्भत्तं रूपायतनं बहिद्धा चक्खु-18 विञ्जाणस्स ... पे० ... अज्भतं फोटुब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

३७. बहिद्धा घम्मो बहिद्धा घम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं - परो बहिद्धा चन्त्वं ... पे० ... बत्युं अनिच्चतो ... पे० ... दिःखेन चन्न्तुना रूपं परस्तित, श्व दिव्हाय सोतघातुया सहं सुणाति । बहिद्धा रूपायतनं बहिद्धा चन्न्तुन विञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स ... पे० ... । वत्युपुरेजातं - बहिद्धा चन्न्त्वायतनं ... पे० ... कायायतनं ... पे० ... वत्यु बहिद्धा खन्न्वानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो अज्ञमत्तस्स घम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पञ्चयो।

अ आरम्मणपुरेजातं - बहिद्धा चक्खुं ... पे० ... वत्युं अनिच्चतो ... पे० ...
दोमनस्स उप्पज्जीत, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति । बहिद्धा रूपायतनं अज्ञमत्तस्स चक्खुविञ्जाणस्स

... पे० ... बहिद्धा फोटुब्बायतनं अज्ञमतस्स कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

३८. अज्भत्तो च बहिद्धा च धम्मा अंज्रभत्तस्स धम्मस्स पुरेजात्पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। बहिद्धा रूपायतनं च अज्भत्तः चक्खायतनं च अज्भत्तस्स चक्खावञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं कायायतनं च अज्भत्तस्स कायविञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा रूपा- ब यतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च अज्भत्तां वत्यानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्ञात्तो च बहिद्धा च धम्मा बहिद्धा धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो — आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। अज्ञातं रूपायतनं च बहिद्धा चक्खायतनं च बहिद्धा चक्ख्विञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन १० पच्चयो ... पे० ... अज्ञातं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा कायायतनं च बहिद्धा कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। अज्ञातं रूपायतनं च बहिद्धा वत्यु च ... पे० ... अज्ञातं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा वत्यु च बहिद्धा खन्थानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

#### पच्छाजातपच्चयो

३९. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स पञ्छाजातपञ्चयेन 16 पञ्चयो – पञ्छाजाता अज्भता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता बहिद्धा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आसंबनपच्चयो

४०. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स आसेवनपक्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भत्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अज्भत्तानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रमु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मी बहिद्धा धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो --पुरिमा पुरिमा ... पे० ... (अज्झतसदिसंयेव)।

B. 449 20

#### कम्मपच्चयो

४१. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अज्भत्ता चेतना सम्प-युक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अज्भत्ता चेतना विपाकानं अज्भत्तानं खन्धानं कटत्ता व रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो – सह-जाता, नानाखणिका। सहजाता – बहिद्धा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – बहिद्धा चेतना विपाकानं बहिद्धा खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्म-10 पच्चयेन पच्चयो। (१)

### विवाकपच्चयो

४२. अञ्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो...प०... (परिपुण्णं, पटिच्चवारसदिसं)।

## आहारपच्चयो

४३. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्ता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं व रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... अज्भत्तो कवळीकारो आहारो अज्भत्तस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्तो कबळीकारो आहारो बहिद्धा कायस्म आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

बहिद्धा घम्मो बहिद्धा घम्मस्स आहारपच्चयन पच्चया (पर्वात्तपटिसस्घि), बहिद्धा कवळीकारो आहारो बहिद्धा कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धः धम्मो अज्ञक्षतस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – बहिद्धाः कबळीकारो आहारो अज्ञक्षतस्स कायस्स आहारपञ्चयेन 26 पञ्चयो। (२) ४४. अज्भत्तो घम्मो च बहिद्धा घम्मो च अज्भत्तस्स घम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्तो कवळीकारो आहारो च बहिद्धा कवळीकारो आहारो च अज्भत्तस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो।(१)

अज्भत्तो धम्मो च बहिद्धा धम्मो च बहिद्धा धम्मस्स आहार-पच्चयेन पच्चयो – अज्भत्तो कबळीकारो आहारो च बहिद्धा कबळी- ६ कारो आहारो च बहिद्धा कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। (२)

## इन्द्रियपच्चयादि

४५. अज्भतो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, अज्भत्तिका इन्द्रिया (रूपजीवितिन्द्रियं पि वित्यारेतध्वं), भानपञ्चयेन पञ्चयो, मग्गपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पञ्छाजातं (मातिका- 10 पदानि अनुमज्जन्तेन वित्यारेतध्वानि)।

वहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं (सिह्धत्तं)।

## अस्थिपच्चयो

४६. अज्ञभत्तो धम्मो अज्ञभत्तस्य धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । सहजातो – 15 अज्ञभत्तो एको खन्यो तिष्णात्रं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ... पे० ... द्वे खन्ये ं ... पे० ... पटिसस्थिक्षणे ... पे० ... खन्या वर्त्युस्स ... पे० ... वर्त्यु खन्यानं ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं तिष्णात्रं महामूतानं ... पे० ... । पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वरत्यु अज्ञभत्तानं खन्यानं अस्थिपच्चयेन श्रमच्यो। पच्छाजाता – अज्ञभत्ता खन्या पुरेजातस्य इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्ञभत्तो कवळीकारो आहारो अज्ञभत्तस्स कायस्स ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं कटलारूपानं ... पे० ... । (१)

अज्भक्तो घम्मो बहिद्धा घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – परो अज्भक्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ॐ

अनिच्चतो ... पे० ... विपस्सति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति', दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, अज्भत्तं रूपायतनं ... पे० ... फोट्टब्वायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स अत्यपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्तो कबळीकारो आहारो बहिद्धा कायस्स अत्यपच्चयेन पच्चयो। (२)

४७. बहिद्धा घम्मो बहिद्धा घम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं (बहिद्धा निम्नानाकरणं, मातिकापदानि वित्यारेतव्यानि)। (१)

बहिद्धा धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो — पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं — बहिद्धा चक्क्षुं ... पे० ... बत्धुं ... पे० ... विद्धां चक्क्षुं ... पे० ... पो हुट्यायतं अज्भत्तस्स कायिविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा कायिविञ्जाणस्स कायस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो। विद्धां कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

४८. अज्ञमतो घम्मो च बहिद्धा धम्मो च अज्ममतस्य धम्मस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – बहिद्धा रूपायतनं च अज्ममतं चक्खु च अज्ममतस्य चक्खुविञ्जाणस्म ... पे० ...
बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्ममतं कायायतनं च अज्ममतस्य कायविञ्जाणस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा रूपायतनं च अज्ममतां
वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्ममतं वत्यु च अज्ममतानं
व्य चन्यानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। आहारं – अज्ममतो कवळीकारो
आहारो च बहिद्धा कवळीकारो आहारो च अज्ममतस्य कायस्य
अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्भतो धम्मो च बहिद्धा धम्मो च बहिद्धा धम्मस्स अत्थि-पच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – अज्भत्तं रूपायतनं च अ बहिद्धा चक्खायतनं च बहिद्धा चक्खुविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... अज्भतं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा कायायतनं च बहिद्धा कायविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्भतं रूपायतनं च बहिद्धा वत्थु च बहिद्धा खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ...

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेस नत्थि।

अज्भत्तं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा बत्यु च बहिद्धा क्षत्यानं अध्यपच्चयेन पच्चयो। आहारं – अज्भत्तो कबळीकारो आहारो च बहिद्धा कबळी-कारो आहारो च बहिद्धा कायस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो। (२)

#### निव्यविगताविगतपञ्चया

४९. अज्भतो वम्मो अज्भतस्स धम्मस्स नित्थपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

# (२) सङ्ख्या

#### सर्व

५०. हेतुया हो, आरम्मणे चत्तारि, अधिपतिया सत्तारि, अनन्तरे हो, समनन्तरे हो, सहजाते अञ्जसञ्जे निस्सये हो, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते आसेवने कम्मे विपाके हो, आहारे छ, इन्द्रिये हो, क्षाने मग्गे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते हो, अत्थिय। छ, निष्यया हो, विगते हो, अविगते छ (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं।

10

B. 452

# पच्चनीयुद्धारो

५१. अज्भत्ती धम्मी अज्भत्तस्य धम्मस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्ययपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजात-पञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अजमतो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपच्ययेन पच्चयो, 15 उपनिस्संयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो। (२)

५२. वहिंद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरे-जातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन 20 पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो अजकत्तस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

90 2-40

उप्पज्जित नहेतूपच्चया – अहेतुकं अज्भत्तारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... अहेत्कपटिसन्धिक्खणे अज्भत्ता-रम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्धण्यमहगते सन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगती उद्धक्तसहगतो मोहो। (१)

B. 455

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नहेत्पच्चया – अहेत्कं बहिद्धारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे o ... द्वे खन्धे ... पे o ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे o ... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो 10 उद्भवसहगतो मोहो। (१)

## नअधिपतिपच्चयाडि

५. अज्भतारम्मणं धम्मं पटिच्च अज्भतारम्मणो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया (अनुलीमसहजातसदिसं निम्नाना-करणं), तपूरेजातपच्चया – अरूपे अज्अत्तारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

६. बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नपूरेजातपच्चया - अरूपे बहिद्धारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे . ... । पटिसन्धिक्खणे ... पे ... नपच्छाजातपच्चया, नआसेवन-पच्चया (सहजातसदिसं). नकम्मपच्चया – अज्भत्तारम्मणे सन्धे पटिच्च अज्ञास्तारम्मणा चेतना।

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्म। उप्पज्जात नकम्मपच्चया - बहिद्धारम्मणे खन्धे पटिच्च बहिद्धारम्मणा चेतना। 🛷

#### विद्याकप स्वयाति

७. अज्ञातारममणं घम्मं पटिच्च अज्ञातारममणो घम्मो उप्पज्जित नविपाकपच्चया (पटिसन्धि नित्य), नभानपच्चया ...पे० ... पञ्चिवञ्जाणसहगतं अज्ञकतारम्मणं एकं ... पे० ...। (१)

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नभानपच्चया - पञ्चिवञ्जाणसहगतं बहिद्धारम्मणं एकं खन्मं पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... नमगगपच्चया (नहेत्सदिसो। मोहो नत्य). नविष्पयत्तपच्चया - अरूपे अज्अतारम्मणं एकं सन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ...। (१)

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयत्तपच्चया - अरूपे बद्रिद्वारम्मणं एकं खत्वं पटिच्य तथी ह खन्धा ... पे० ...। (१)

## (२) सङ्ख्या

८. नहेत्या हे, नअधिपतिया, हे, नपूरेजाते हे, नपच्छाजाते हे, नआसेवने नकममें नविपाके नभाने नमग्गे नविष्पयत्ते हे (एवं गणेतःबं)।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

९. हेत्पच्चया नअधिपतिया हे ... पे० ... निवपाके हे, निवप्प-यत्ते द्वे (एवं गणेतव्वं)।

## अनलोमपच्चनीयं।

# ४. पस्चयपस्चनीयानुलोमं

१०. नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे, अनन्तरे द्वे. समनन्तरे द्वे ... पे० ... मग्गे द्वे ... पे० ... अविगते दे (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयानलोमं। पटिच्चवारो ।

# ६ २-६. सहजांतवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसद्ववारो पि सम्पयत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा) ।

# ६ ७. पञ्हाबारो

- १. पच्चयानुलोमं
- (१) विभक्ती

# हेत्पच्चयो

११, अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्य धम्मस्य 15 हेत्पच्चयेन पच्चयो - अज्भत्तारम्मणा हेत् सम्पयत्तकानं खन्धानं हेत्-

B. 456

पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अज्भसारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकानं सन्धानं हेतूपच्चयेन' पच्चयो'। (१)

B. 457

बहिद्धारम्मणो घम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – बहिद्धारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं ... पे० ... पटि-। सन्धिनक्षणे ... पे० ...। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

१२. अज्ञक्ततारम्मणो धम्मो अज्ञक्तारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणप्स पम्मस्स आरम्मणप्स प्रमस्स आरम्मणप्स प्रमस्स आरम्मणप्स प्रमस्स आरम्मणप्स प्रचवेक्खित, नेवसञ्जानासञ्जायतनं पच्चवेक्खित, अज्ञक्तारम्मणं अज्ञक्तां दिव्वं चक्खुं पच्चवेक्खित, दिव्वं सोतधातु ... पे० ... इद्विविधञाणं ... पे० ... १० पुब्विनिवासानुस्सितजाणं ... पे० ... यथाक्रम्मूपाञाणं ... पे० ... अनागतंस- जाणं पच्चवेक्खित। अरिया अज्ञक्तारम्मणं पृहोने किलेसे पच्य-वेक्खित्त, विक्खिम्मते किलेसे पच्चनेक्खित, वृज्ज्ञे समुदाचिण्णं किलेसे जानित्त। अज्ञक्तारमण्णं किलेसे जानित्त। अज्ञक्तारमण्णे स्ता विपस्सित, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरञ्ज अञ्कत्तारमणो रागे उप्यज्ञति ... पे० ... विपस्तित, विज्ञानित अभिनन्दित, तं आरञ्जतारमणो रागे उपयज्ञति ... पे० ... वोमनस्स उपयज्जित .. पे० ... वोमनस्स उपयज्जित .. पे० ... वोमनस्स उपयज्जित ... पे० ... वोमनस्स उपयज्ज्ञित ... पे० ... वामनस्मणा यारमणप्रच्यते पच्चयो। (१)

अज्भत्तारमणो थम्मो बहिद्वारम्मणस्स धम्मस्स आरम्भण-पच्चयेन पच्चयो – बहिद्धां विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेक्खति, नेव-ण्यानासञ्जायतनं पच्चवेक्खति। अज्भत्तारम्मणं बहिद्धां दिःवं चक्खं पच्चवेक्खति, दिःवं सोतधातुं...पे० ... इद्विविधजाणं...पे० ... पुक्वेनिवासानुस्सतिजाणं...पे० ... यथाकम्मूपपाजाणं ... पे० ... अनागतंस-जाणं पच्चवेक्खति, अज्भत्तारम्मणे बहिद्धां सन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... चेतोपरियजाणेन अज्भत्तारम्मणबहिद्धा-व्वत्समङ्क्षिस्सं विन्तं जानाति, अज्भत्तारम्मणा बहिद्धाः सन्धा चेतो-

१-१. सी॰, स्या॰ पोत्यकेषु नरिष । २. जन्मतारमम् न सी॰, स्या॰। ३. परो जन्मतारमम् नसी॰, स्या॰। ४. परो जन्मतारमम् नसी॰, स्या॰। ५. जन्मतन् सी॰, स्या॰। ६. जन्मते नसी॰, स्या॰। ७. जन्मतारममण्डनस्तिषतसमिन्नस्य – सी॰, स्या॰।

परियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अना-गतसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

१३. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारमणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – बहिद्धारमणं बहिद्धा दिश्वं चक्खुं पच्चवेक्खति, दिव्यं सोतधातुं पच्चवेक्खति । इद्विविधवाणं ... पे० ... चेतोपरियवाणं ।.. ... पे० ... पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणं ... पे० ... यथाकम्मूपगवाणं ... पे० ... अनागतंसवाणं पच्चवेक्खति । बहिद्धारमणं बहिद्धा खत्ये अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... चेतोपरिववाणेन बहिद्धारमण-बहिद्धारमणा चहिद्धारमणा चहिद्धारमणा चहिद्धारमणा क्विद्धारमणा क्विद्धारमणा क्विद्धारमणा क्विद्धारमणा क्विद्धारमणा क्वाप्तान्यम्मणा व्यव्यापस्स, यावनम्मूपगवाणस्स, यावनम्मूपगवाणस्य।

बहिद्धारमणो धम्मो अज्ञभतारमणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये न्दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसधकम्मं
कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुत्वे सुविणानि पच्चवेक्खति, भ्राना बृट्ठहित्वा भ्रानं पच्चवेक्खति। अरिया मगा बृट्ठहित्वा मगं पच्चवेक्खिन्त, १०
फलं पच्चवेक्खन्ति, बहिद्धारमणे पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, १०
फलं पच्चवेक्खन्ति, बहिद्धारमणे पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति,
बिक्खिम्मते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुत्वे समुदाचिण्णे किलेसे जाननि ।
बहिद्धारमणं अज्ञभत्तं दिव्यं चक्खुं पच्चवेक्खतिः, दिव्यं सीतधातुं ...
इद्धिविधत्राणं ... चेतोपरियत्राणं ... पुत्वेनिवासानुस्सतित्राणं ... यथाकम्मूपगत्राणं ... अनागर्तसत्राणं ... बिह्धारमणे अज्ञभत्ते खन्ये अनिच्चतो ॥
तः वे ... विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरव्य अज्ञभत्तारमणो
रागो उप्पज्जति ... पे ०... दोमनन्सं उप्पज्जति । बहिद्धारमणा
अज्ञभत्ता खन्धा इद्धिविधत्राणस्स, पुत्वेनिवासानुस्सतित्राणस्स, यथाकम्मूपगत्राणस्स, अनागर्तसत्राणस्स, अवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन
पच्चयो । (२)

## अधिपतिपच्चयो

१४. अज्ञकतारम्मणो धम्मो अज्ञकतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति।

परो बहिद्धारम्पणं—सी०, स्था०, प्रमुपरि पि। २. सी०, स्था० पोरवकेषु
 पर्ति ।

B. 459

25

आरम्मणाधिपति-अज्भतः विञ्जाणञ्चायतनं गरं कत्वा पञ्चवेस्स्वति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं गरं कत्वा पञ्चवेस्स्वति। अज्भत्तारमणं अज्भतः दिश्वं चक्खुं गरं कत्वा ... पे० ... दिश्वं सोतधातुं ... पे० ... इद्विविधवाणं ... पुत्वेनिवासानुस्सतिज्ञाणं ... यथाकम्मूपगवाणं ... अना-गतंसजाणं गरं कत्वा ... पे० ... अज्भत्तारम्मणे अज्भत्ते खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा अज्भत्तारम्मणो रागो उपपज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। सहजाताधिपति - अज्भत्तारम्मणोधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

१५. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्से अधि-10 पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – बहिद्धारम्मणाधिपति सम्प-युक्तकानं स्वन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति — दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसपकम्मं कत्वा तं गर्रः कत्वा पच्चवेक्सति, पुब्बे सुच्चिण्णानि पच्च-10 वेक्सिति, भाना बुट्टहित्वा ... प ० ... अरिया मगा बुट्टहित्वा मगां ... फलं गर्रः कत्वा पच्चवेक्सित। बहिद्धारम्मणं अज्भत्ते दिब्बं चक्खुं गरं कत्वा ... पे० ... दिश्वं सोतधातुं ... इद्धिविध्याणं ... चेतोपरियआणं ... पुब्वे-निवासानुस्सतिआणं... यथाकम्मूपपाआणं...अनागतस्याणं गरं कत्वा पच्च-वेक्सति, बहिद्धारम्मणं अज्भत्ते सन्धे गरं कत्वा अस्सादित अभिनन्दित,' 20 तं गरं कत्वा अज्भत्तारम्मणो रागो उप्यज्जित, दिट्टि उप्यज्जित। (२)

#### अनन्तरपच्चयो

१६. अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भतारम्मणा खन्धा । विद्यमानं अज्भतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अज्भत्तारम्मणं चुतिचित्तं बहिद्धारम्मणस्स उप-

१. बज्जसारम्मणं अज्ञसत्तं -सी०, स्या०। २. सी० पोत्यके नत्य। ३. सी०, स्या० पोत्यकेषु नत्यि।

पित्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अञ्भतारम्मणं भवञ्जं बहिद्धारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अञ्भतारम्मणा खन्धा बहिद्धारम्मणस्स बुद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अञ्भतारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोद्धानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुद्धहन्तस्स, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं फल- कसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

१७. बहिद्धारम्मणो घम्मो बहिद्धारम्मणस्स घम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा बहिद्धारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, ध्वादानं मग्गस्स, मगो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो – बहिद्धारम्मणं चृतिचित्तं अज्भत्तारम्मणस्स उप-पत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। बहिद्धारम्मणं भवङ्गं अज्भत्ता- 16 रम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। बहिद्धारम्मणा खन्या अज्भत्तारम्मणस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

#### समनन्तरपच्चयादि

१८. अज्भत्तारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो... ये०... सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो।

#### उपनिस्सयपच्चयो

१९. अज्ञक्ततारम्मणों धम्मो अज्ञक्ततारम्मणस्स धम्मस्सं उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो – अज्ञक्ततारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना, अज्ञक्ततारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना, उपिनस्सयपञ्चयेन अपिनस्सयपञ्चयेन अपिनस्सयपञ्चयेन ११।

१-१. सी०, स्या० पोत्बकेसु नरिया।

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे० ...। पकतूपिनस्सयो – अज्भत्तारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना बहिद्धारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

२०. बहिद्वारम्मणो धम्मो बहिद्वारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... ।
पकतूपनिस्सयो – बहिद्वारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना,
अनत्तानुपस्सना बहिद्वारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय,

अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मण्पनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पेठ ...। पकतूपनिस्सयो – बहिद्धारम्मणा अनिच्चानु-पस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अज्भत्तारम्मणाय अनिच्चा-10 नुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

## आसेवनपच्चयो

B. 461

२१ अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भतारम्मणा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं अज्भतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपञ्चयेन ण पञ्चयो। (१)

अज्भतारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – अज्भतारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-ग्रन्था पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा बहिद्धारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मगास्स, बोदानं मगास्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कस्मपक्क्यो

२२. अज्भत्तारम्मणो घम्मो अज्भत्तारम्मणस्स घम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अज्भत्ता-रम्मणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे ...पेठ ...। नानाखणिका – अज्भत्तारम्मणा चेतना विपाकानं अज्भत्तारम्मणानं, खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अज्भत्तारम्मणा चेतना विपाकानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

बहिद्धारम्मणो घम्मो बहिद्धारम्मणस्स घम्मस्स कम्मपञ्चयन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – बहिद्धारम्मणा चेतना 10 सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका – बहिद्धारम्मणा चेतना विपाकानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्ञक्ततारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयन पच्चयो। जानाखणिका – बहिद्धारम्मणा चेतना विपाकानं अज्ञक्ता- 15 रम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

# विपाकपच्चयादि

२३. अङकतारम्मणो धम्मो अङकतारम्मणस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो. प्रे०... आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रिय-पच्चयेन पच्चयो, क्षानपच्चयेन पच्चयो, सम्प-युत्तपच्चयेन पच्चयो, अस्थिपच्चयेन पच्चयो, तिस्थपच्चयेन पच्चयो, श्रियपच्चयेन पच्चयो, श्रियपच्चयेन पच्चयो।

## (२) सङ्ख्या सुद्धं

२४. हेतुया है, आरम्मणे चतारि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे चतारि, समनन्तरे चतारि, सहजाते हे, अञ्जभञ्जे हे, निस्सये हे, उपनिस्सये चतारि, आसेवने तीणि, कम्मे चतारि, विपाके हे ...पेo ... (सब्बत्य द्वे), सम्पयुत्ते हे, बत्यिया द्वे, नित्थया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते द्वे (एवं गणेतब्बे)।

अनुलोमं ।

# पच्चनीयुद्धारी

२५. अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन व पञ्चयो. कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(२)

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 10 पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्ञक्तारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

# २. पच्चयपच्चनीयं

## सङ्ख्या

२६. नहेतुया चतारि, नआरम्भणे चतारि, नअधिपतिया चतारि, 18 नअनन्तरे चतारि, (सिङ्क्ष्तं, सब्बत्थ चत्तारि), नपुरेजाते नपच्छा-जाते नआसेवने ... पे० ... नविष्पयुत्ते चत्तारि ... पे० ... नोअविगते' चत्तारि (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

## ३. पच्चमानुलोमपच्चनीयं

२७. हतुपच्चया नआरम्मणे द्वे, नअघिपतिया द्वे, नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिरसये नआसेवने नकम्मे ... पे० ... नोनित्थया १० नोविगते द्वे (सब्बत्थ द्वे, एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

B. 463

१. नोविगते -- सी०।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुस्रोमं

२८ः नहेतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये द्वे, उपनिस्सये चत्तारि, आसेवने तीणि, कम्मे चत्तारि, विपाने द्वे...पे०... सम्पयुत्ते द्वे, अत्थिया द्वे, नित्थया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते द्वे (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । पञ्झावारो । अज्झत्तारम्मणत्तिकं निद्वितं ।

1, 4 ,0

# २२. सनिदस्सनसप्पटिघतिकं

## **६ १. पटिच्चवारो**

१. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गो

# हेतुपच्चयो

B. 464

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो
धम्मो उप्पञ्जित हेनुपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघो एक महाभूतं पटिच्च
द्वे महाभूता, द्वे महाभूते पटिच्च एकं महाभूतां । अनिदस्सनसप्पटिघे
महाभूतो पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघं चित्तसमुट्ठानं रूपं कटलारूपं
उपादारूपं । फोटुब्बायतनं पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं
... पे० ... । (१)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पिटच्च सिनदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते पिटच्च सिनदस्सन-सप्पटिघं चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पिटच्च 10 रूपायतनं। (२)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघों धम्मो उप्पच्जति हेतुपच्चया — अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघं चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च आपोधातु, इत्थिन्द्रियं ...पे० ... कबळीकारो 19 आहारो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अनिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते ,पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टःबायतनं पटिच्च 20 रूपायतनं, आपोषातु, इन्द्रियं ...पे० ... कबळीकारो आहारो। (४)

१. अनिवस्सनसप्पटियो -सी०, स्था०। २. इन्द्रियं -सी०, स्था०, एवमुपरि पि।

अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पिटच्च अनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च अम्मा उप्पज्जन्ति हेतुषच्चया – अनिदस्सन-सप्पटिषो च अम्मा उप्पज्जन्ति हेतुषच्चया – अनिदस्सन-सप्पटिषं एकं महाभूतं पिटच्च हे महाभूतं आपोषातु च। अनिदस्सनसप्पटिषं महाभूते पिटच्च अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सन अप्पटिषं च चित्तसमुद्रानं रूपं अकटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पिटच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसा-यतनं, आपोषातु, इत्यिन्द्रयं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (५)

अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनसप्पटिषो च धम्मा उप्पच्चित्त हेतुपच्चया – अनिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनसप्पटिषं महाभूते पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं ण च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघो च अनि-दस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिदस्सनसप्पटिघं महाभूते पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सन- 16 सप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं, आपोधातु, इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (७)

२ अनिवस्सनअप्यिष्ठं बम्मं पिटच्च अनिवस्सनअप्यिष्ठो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — अनिवस्सनअप्यिष्ठं एकं खन्धं पिटच्च अत्यो खन्धा अनिवस्सनअप्यिष्ठं चं चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... द्वे खन्धा अनिवस्सनअप्यिष्ठं चं चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... द्वे खन्धा अनिवस्सनअप्यिष्ठं चं चित्तसमुद्वानं रूपं । पिटसिवम्खणे अनिवस्सनअप्यिष्ठं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिवस्सनअप्यिष्ठं चं कत्या सम्बं प्यिच्च वस्थु, वस्थु पिटच्च खन्धा। आपोधातुं पिटच्च अनिवस्सन- अत्याद्वाचं चित्तसमुद्वानं रूपं कर्यं क्यां अनिवस्सन- अप्यिच्घं चित्तसमुद्वानं रूपं कर्यं करावारूपं । आपोधातुं पिटच्च अन्यिक्षं इस्यिन्द्वयं ... पे० ... क्वळीकारो आहारो। (१)

अनिदस्सनअप्यटिघं घम्मं पटिच्च' सनिदस्सनसप्यटिघो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्यटिघे सन्धे पटिच्च सनिदस्सन-

१. सी० पोत्यके नरिश्र ।

सप्पटिषं चित्तसमुद्रातं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे पटिक्क सनिदस्सनसप्पटिषं कटलारूपं। आपोषातुं पटिक्क सनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमुद्रानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। आपोषातुं पटिक्क रूपायतनं। (२)

अनिदस्सनअप्यटिषं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो उपपञ्जित हेतुपच्चया — अनिदस्सनअप्यटिषे खन्धे पटिच्च अनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्यटिघे खन्धे पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं। आपोधातुं पटिच्च अनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमृद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पटिच्च क्षक्षायतनं...पे०... रसायतनं। (३)

B. 466

अनिदस्सनअप्यटिघं घम्मं पिटच्च सनिदस्सनसप्यटिघो च अनिदस्सनअप्यटिघो च घम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया — अनिदस्सन-अप्यटिघो च घम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया — अनिदस्सन-अप्यटिघं एकं खन्घं पिटच्च तयो खन्धा सिनदस्सनसप्यटिघं च अनिदस्सनअप्यटिघं एकं खन्धं ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... हे स्वन्धं ... पे० ... आपोधातुं पटिच्च सिनदस्सनसप्यटिघं च अनिदस्सन-अप्यटिघं च अनिदस्सन-अप्यटिघं च वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पटिच्च रूपायतम्, इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (४)

अितदस्सनअप्पटिषं घम्मं पिटच्च अनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतुपच्चया – अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं अन्यं पिटच्च तयो खन्मा अनिदस्सनसप्पटिषं च अनि-दस्सनअप्पटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं ...पे० ... बे खन्मे ...पे० ... पिट-सन्धिक्वलो अनिदस्सनअप्पटिषं एकं खन्मं पिटच्च तयो खन्मा अनि-व्यवस्मसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च कटत्तारूपं ...पे० ... बं खन्मे ...पे० ... आपोधातुं पिटच्च अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सन-अप्पटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं । आपोधातुं पिटच्च चक्खायतनं ...पे० ... रसायतनं, इत्यिन्द्रियं ...पे० ... कबळी-कारो आहारो। (५)

१. अनिवस्सनअप्पटिषं - सी०।

अनिवस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च सनिवस्सनसप्यटिघो च अनिवस्सनसप्यटिघो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिवस्सन-अप्यटिघो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिवस्सन-अप्यटिघो च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षकणे अनिवस्सनअप्यटिघो खन्ये पटिच्च सिनवस्सनसप्यटिघो च अनिवस्सनसप्यटिघो च उत्तारूपं। आपोधातुं व पटिच्च सनिवस्सनसप्यटिघो च चित्तसमृद्वानं च अनिवस्सनसप्यटिघो च चित्तसमृद्वानं रूपं अटलारूपं उपादाक्यं। आपोधातुं पटिच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। (६)

अनिदस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्यटिषो च अनिदस्सनअप्यटिषो च अनिदस्सनअप्यटिषो च अमिदस्सनअप्यटिषो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतु- 10 पच्चया - अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा सनि-दस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च वित्तस्सनुद्वानं रूपं... पे० ... दे खन्धं ... पे० ... पटितरिष्यच्छणे अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पटिच्च तयो कृष्या सनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पटिच्च रूपायतनं चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं, इत्थि-न्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (७)

B. 467

३. अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च धम्मं पिटच्च अ सनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — अनिदस्सनअप्पटिषं स्रन्ये च महाभूते च पिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं। पिटसन्धिक्सणे अनिदस्सनअप्पटिषं बल्धे च महाभूते च पिटच्च सनि-दस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषं महाभूते च आपो-ष्रातुं च पिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटतारूपं अ उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोषातुं च पिटच्च रूपायतनं। (१)

अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषो षम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्पटिषे सन्वे च महाभूते च पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं चित्तसमुट्ठानं रूपं।

१. सन्वे च महाभूते -सी०, स्पा०।

पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे च महाभूते च पटिच्च अनि-दस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं च आपोघातुं च पटिच्च ढे महाभूता, ढे महाभूते च आपोघातुं च पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोघातुं च ७ पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोघातुं च पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसा-यतनं। (२)

अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च धम्मं पटिच्च अनिदस्तनअप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनिदस्तन-10 अप्पटिषे खन्धे च महाभूते च पटिच्च अनिदस्तनअप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्तनअप्पटिषे खन्धे च महाभूते च पटिच्च अनिदस्तनअप्पटिषं कटत्तारूपं। अनिदस्तनसप्पटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च अनिदस्तनअप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोटुब्बायतनं च आपोधातुं च पटिच्च 15 हित्यन्द्रियं...पे०...कबळीकारो आहारो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च धम्मं पटिच्च
सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पञ्जन्ति
हेतुपच्चया — अनिदस्सनअप्पटिघे खन्धे च महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघे च चित्तसमुट्ठानं रूपं। पटिश्य सिध्यक्षणे अनिदस्सनअप्पटिघे खन्धे च महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते च आपोघातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च
अनिदस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं।
फोटुव्यायतनं च आपोघातुं च पटिच्च रूपायतनं, इत्यिन्द्रियं...पे०...
क्वळीकारो आहारो। (४)

अनिवस्सनसप्पटिघं च अनिवस्सनअप्पटिघं च घम्मं पटिच्च अनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिवस्सनअप्पटिघो खन्धे च महाभूते च पटिच्च अनि-वस्सनसप्पटिघं च अनिवस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्रानं रूपं।' अपिटसन्धम्सपे अनिवस्सनअप्पटिघे सन्धे च महाभूते च पटिच्च

B. 468

अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च कटत्तारूपं । अनि-दस्सनसप्यटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं । फोट्टःबायतनं च आपोधातुं च पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं, इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो । (५)

अनिदस्सनसप्यिष्टिं च अनिदस्सनअप्यिष्टिं च धम्मं पिटच्च सिनिदस्सनसप्यिष्टिं च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चा — अनिदस्सनअप्यिष्टिं च महाभूते च पिटच्च सिन-दस्सनसप्यिष्टिं च अनिदस्सनअप्यिष्टे च चित्तसमुद्रानं रूपं। पिट-सिन्ध्यक्षणे अनिदस्सनअप्यिष्टे च चित्तसमुद्रानं रूपं। पिट-सिन्ध्यक्षणे अनिदस्सनअप्यिष्टे च च स्वा च महाभूते च पिटच्च सिन-दस्सनअप्यिष्टिं च कट्तारूपं। अनिदस्सन-सप्यिष्टं च अनिदस्सनसप्यिष्टं च कट्तारूपं। अनिदस्सन-सप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च अनिदस्सन-सप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च पिटच्च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च पिटच्च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च पिटच्च सिन-दस्सनसप्यिष्टं च पिटच्च स्थायतनं अपाधातुं च पिटच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ...पे० ... रसा-यतनं । (६)

अनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च धम्मं पटिच्च सिनदरसनसप्पटिषो च अनिदरसनसप्पटिषो च अनिदरसनसप्पटिषो च अनिदरसनअप्पटिषो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिदरसनअप्पटिषे खन्धे च महाभूते च पटिच्च सिनदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च अनिदरसनअप्पटिषं च सिनदरसनअप्पटिषं च सिनदरसनअप्पटिषं च कनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सिनदरसनसप्पटिषं च अनिदरसनसप्पटिषं महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सिनदरसनसप्पटिषं च अनिदरसन अप्पटिषं च जिनदरसन अप्पटिषं च जित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । फोट्टब्बायतनं च आपोधातुं च पटिच्च रूपायतनं, अवस्वायतनं ... पे० ... रसायतनं, इस्थिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो । (७)

आरम्मणपच्चयो

अनिवस्तनअप्पटिघं घम्मं पटिच्च अनिवस्तनअप्पटिघो
 धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपञ्चया – अनिवस्त्तनअप्पटिघं एकं खन्धं

पटिच्च तयो सन्धा...पे०... हे सन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्सणे अनि-दस्सनअप्यटिघं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा...पे०... हे सन्धे ...पे०... वत्थुं पटिच्च सन्धा। (१)

#### अधिपतिपच्चयो

५. अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं पटिच्च द्वे महाभूता, द्वे महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सन-सप्पटिघे महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलके इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभजितव्वा, परियोसानपदा नित्य)।

६. अनिदस्सनअप्यटिघं धम्मं पिटच्च अनिदस्सनअप्यटिघो धम्मो उप्पच्नित अधिपतिपच्चया — अनिदस्सनअप्पटिघो एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्पटिघो च चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... अपोधातुं पिटच्च अनिदस्सनअप्पटिघं चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... अपोधातुं पिटच्च अनिदस्सनअप्पटिघं चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं ।

 (इमिना कारणेन अनिदस्सनअप्पटिघमूलके सत्त पञ्हा विभिजतब्बा, निट्ठानपदा नित्य)।

७. अनिदस्सनसप्पिटघं च अनिदस्सनअप्पिटघं च धम्मं पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटिघो धम्मो उप्पज्जित अधिपितपच्चया — अनिदस्सनअप्पिटिघे खन्धे च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटिघं थ वित्तसमुद्रानं रूपं। अनिदस्सनअप्पिटिघे महाभूते च आपोधातुं च पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटिघं चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा विभजितब्बा )।

## अनन्तर-समनन्तरपञ्चया

B. 470

 अनिवस्सनअप्पटिषं घम्मं पिटच्च अितदस्सनअप्पटिषां घम्मो उप्पण्जति अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मण-अस्तिसं)।

१. सी ॰ पोत्यके नत्थि । २. स्था ॰ पोत्यके नत्थि ।

## सहजातपच्चयो

९. अनिवस्सनसप्यटिषं घम्मं पिटच्च अनिवस्सनसप्यटिषो घम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — अनिवस्सनसप्यटिषं एकं महाभूतं पिटच्च हे महाभूता, हे महाभूते पिटच्च एकं महाभूतं। अनिवस्सन-सप्यटिषं महाभूते पिटच्च अनिवस्सनसप्यटिषं चित्तसमुद्धानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पिटच्च चक्खायतनं ... पे०... ब रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उत्तसमृद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पिटच्च हे महाभूता ... पे०....।

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलका सत्त पञ्हा **इमिना कारणेन** विभजितस्वा)।

१० अनिदस्सनअप्यटिषं घम्मं पिटच्च अनिदस्सनअप्यटिषो 10 धम्मो उप्पज्जित सहजातप्रच्चया — अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्यटिषं चित्तसमुद्वानं च' रूपं...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्यटिषं कटत्ता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... खन्धं पिटच्च वत्थु, वत्थुं पिटच्च खन्धा। आपोधातुं पिटच्च वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पिटच्च इित्यद्विद्यं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। बाहिरं, आहार-समुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं आपोधातुं पिटच्च अनिदस्सन-अप्यटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं।

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलके सत्त पञ्हा इमिना कारणेन 🕸 कातब्बा)।

११ अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पञ्जति सहजातपञ्चया – अनिद्दस्सनअप्पटिषे खन्ये च महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं चित्त-समुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्ये च महाभूते च अपिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च अपिष्ठच सनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोषातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषे कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोषातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषे चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्ता-

44. 4

१. सी ०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि ।

रूपं उपादारूपं। फोटुब्बायतनं च आपोषातुं च पटिच्च रूपायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोषातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभजितब्बा)।

#### अञ्जमञ्जयस्वयो

१२. अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पज्जित अञ्जमञ्जपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघो एकं महा-भृतं पटिच्च हे महाभूता, हे महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं। (१)

अनिदस्सनसप्पटिषं घम्मं पटिच्च' अनिदस्सनअप्पटिषो घम्मो 10 उप्पज्जति अञ्जमञ्जयच्चया – अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते पटिच्च आपोधात्। (२)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पठजन्ति अञ्जसञ्जपच्चया – अनि-दस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं पटिच्च हे महाभूता आपोधातु च, हे 15 महाभते पटिच्च एकं महाभतं आपोधातु च। बाहिरं ... पे० ...। (३)

१३. अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघों धम्मो उप्पज्जित अञ्जसञ्जपच्चया – अनिदस्सनअप्पटिघों एकं खत्धं पटिच्च तयो खत्धा ... पे० ... द्वे खत्ये ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अनि-दस्सनअप्पटिघं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्था वत्यु च ... पे० ... द्वे 20 खत्ये ... पे० ... खत्ये पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खत्या। (१)

अनिदस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो' धम्मो उप्पञ्जति अञ्जमञ्जयच्चया – आपोषातुं पटिच्च अनिदस्सन-सप्यटिषा महाभृता। बाहिरं ...पे० ...। (२)

१४. अनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च धम्मं थ पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पज्जति अञ्जमञ्जपच्चया —

१. सी॰ पोत्यके नरिक। २-२. सी॰, स्या॰ पोत्यकेषु नरिय, एवमुपरि पि । ३. अनि-दस्सनसप्पटियं – सी॰। ४, अनिदस्सनक्रप्पटियो – सी॰।

अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं च आपोषातुं च पटिच्च द्वे महाभूता, द्वे महाभूते च आपोषातुं च पटिच्च एकं महाभूतं । बाहिरं... पे० ...। (१)

#### निस्सयपच्चयावि

१५. अनिदस्सनसप्पटिघं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो उपपञ्जित निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, अम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, आमनपच्चया, सम्पयुन्तपच्चया, विष्पयुन्त-पच्चया, अत्थपच्चया, नित्थपच्चया, विष्पयुन्त-पच्चया, अत्थपच्चया, नित्थपच्चया, विष्पयुन्त-

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

१६. हेतुया एकवीस, आरम्मणे एकं, अधिपतिया एकवीस, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्ज्ञमञ्जे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, आसेवने एकं, कम्मे 10 एकवीस, विपाके आहारे एकवीस, इन्द्रिये एकवीस, फाने मणे एकवीस, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते एकवीस, अत्थिया एकवीस, नित्थया एकं, विषया एकं, विषया एकं, विषया एकं, विषया

अनुलोमं ।

### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विशङ्गो

# नहेतुपच्चयो

१७. अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं १० पटिच्च दे महाभूतं, दे महाभूतं पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सन-सप्पटिषं महाभूतं पटिच्च अनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। फोटुःबायतनं पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उत्तुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं अनि-दस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं पटिच्च दे महाभूता, दे महाभूते पटिच्च १० एकं महाभूतं, पहिच्च के महाभूतं, सहाभूतं पटिच्च १० एकं महाभूतं, महाभूतं पटिच्च ... पे० ...।

B. 472

<sup>्</sup> १-१. सी०, स्या० पोत्मकेंसु नत्थि।

(अनिदस्सनसप्पटिश्रमूलके इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा विभाजतब्बा)।

B. 478

१८. अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मो उपप्रजित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अनिदस्सनअप्पटिषं एकं क्षत्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्पटिषं च वित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... अहेतुकंपटिसन्धिक्षणं अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं खन्यं ... पे० ... अहेतुकंपटिसन्धिक्षणं अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्पटिषं च कटत्ता- रूपं ... पे० ... खन्यं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्या। आपोधातुं पटिच्च अनिदस्तनअप्पटिषं चत्तसमुट्टानं रूपं कटत्तारूपं उपादाक्षां। आपोधातुं पटिच्च इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उत्यन्धस्त्रातं अच्यासम्पटिषं उपादारूपं। विचिकच्छासहातं उप्यतस्सनअप्पटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं। विचिकच्छासहातं उद्यच्चसङ्गतं बन्यं पटिच्च विचिकच्छासहातं। उद्यच्चसङ्गतं बन्यं पटिच्च विचिकच्छासहातं।

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलका इमिना कारणेन सत्त पञ्हा 15 विभजितब्दा )।

१९. अनिदस्सनसप्यिटिषं च अनिदस्सनअप्यिटिषं च धम्मं पिटच्च सिनदस्सनसप्यिटिषो धम्मो उप्यज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अनिदस्सनअप्यिटिषे खन्धे च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनसप्यिटिषे वित्तरस्तित्रप्रिष्टे खन्धे च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनअप्यिष्टे खन्धे च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनसप्यिटिषं कटलारूपं। अनिदस्सन-सप्यिटिषे महाभूते च अपिषातुं च पिटच्च सिनदस्सनसप्यिटिषं वित्त-सप्यिटिषे महाभूते च आपोषातुं च पिटच्च कपायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्ज-सत्तानं अनिदस्सनसप्यिटिषे महाभूते च आपोषातुं च पिटच्च सिन-व्यवस्यतन्यिष्टिषे महाभूते च आपोषातुं च पिटच्च सिन-व्यवस्यतनस्पाटिषं कटलारूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन सत्त पञ्हा वित्यारेतव्बा असम्मोहन्तेन)।

#### नआरम्मणपच्चयो 👚

२०. अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पञ्जति नआरम्मणपच्चया - अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं

पटिच्च हे ग्रहाभूता, हे बहाभूते बटिच्च एकं सहाभूतं। अनिदस्सन-सप्पटिचे सहाभूते पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिम् चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टःबायतनं पटिच्च चक्कायतनं ... पे० ... रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं पटिच्च हे महाभूता, हे महाभूते व पटिच्च एकं महाभूतं ... पे० ...।

B. 474

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलका इमिना कारणेन सत्त पि अञ्हा वित्यारेतब्बा)।

२१. अनिवस्सनअप्यटिषं धम्म पटिच्च अनिवस्सनअप्यटिषो धम्मो उप्यज्जित नआरम्मणपञ्चया — अनिवस्सनअप्यटिषे खन्थे 10 पटिच्च अनिवस्सनअप्यटिषे खन्थे पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषे खन्थे पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषे खन्थे पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषे कटलारूपं। खन्थे पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषं कटलारूपं। खन्थे पिट्च्च बत्यु ... पे० ... आपोधातुं पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषं निक्तस्सनअप्यटिषं कित्तस्समुद्धानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पिट्च्च हित्यह्मं, ... पे० ... कबद्यीकारो आहारो। बाहिरं, आहारसमृद्धानं, उत्तुसमुद्धानं, उत्तरसमुद्धानं, अपोधातुं पिट्च्च अनिवस्सनअप्यटिषं कटलारूपं उपादारूपं।

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलके इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा वित्थारेतब्बा)।

२२. अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च धम्मं अ
पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया —
अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे च महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनअप्पटिषं
चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्पटिषे वन्धे च
महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटलारूपं। अनिदस्सन
सप्पटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं विक्तः अ
समृद्वानं रूपं अत्यादारूपं। फोटु-बायतनं च आपोधातुं च
पटिच्च रूपायतमं। बाहिर्, आहारसमुद्वानं, उत्तुसभुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिषं महाभूते च अपोधातुं च पदिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटलारूपं उपादारूपं।

(घटने इमिना कारपेन सत्त प्रिः पञ्हा विमणितब्बा)। ३० ५०२-६३ B. 475

२३. अनिदस्सनसप्यटिषं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया (सहजातसदिसं), नअनन्तर-पच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चया — अनिदस्सनसप्यटिषे महामूते पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषं चित्तसमुद्वानं स्पं कटत्तारूपं उ उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च चक्चायतनं ... पे० ... रसायतनं ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं महामूते पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं कटनारूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन एकवीस पञ्हा विभजितव्बा)।

नउपनिस्सयपञ्चया, नपुरेजातपञ्चया, नपञ्छाजातपञ्चया, विश्वस्था । विश

## नहन्द्रियपच्चयादि

२४. अनिवस्सनसप्पटिष' धम्मं पटिच्च अनिवस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित' नइन्द्रियपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतु-समुट्टानं, अनिवस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं...पे० ... असञ्ज्ञसत्तानं 20 महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्दियं (सङ्क्षित्तं, सब्बे पञ्हा विभिज्ञ-तब्बा), नकानपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज-सत्तानं एकं महाभूतं (सङ्क्षित्तं, सत्त पि पञ्हा विभजित्व्वा)।

अनिदस्सनअप्पटिषं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषो घम्मो उप्पञ्जति नम्फानपञ्चया – पञ्चिबञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च अत्वो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्वे ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतु-

१. बनिदस्सनबप्पदिषं – सी०, स्था०। २-२. सी०, स्था० पोत्वकेसु नरिय।

समुद्रानं, असञ्जसत्तानं आपोबातुं पटिच्च अनिवस्सनअप्पटिषं कटता-रूपं उपादारूपं।

# (एवं सत्त पि पञ्हा विभजित ब्बा)।

२५. अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च घम्मं पिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषो घम्मो उप्पज्जति नक्षानपच्चया – बाहिरं, अ आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे o ... अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटत्ता- रूपं उपादारूपं।

(एवं सत्त पि पञ्हा विभाजतब्बा), नमम्मपञ्चया (नहेतु-सदिसं कातब्बं। परिपुण्णं, मोहो नरिय), नसम्पयुत्तपञ्चया, <sup>10</sup> नविष्पयुत्तपञ्चया (परिपुण्णं), नोनित्यपञ्चया, नोविगतपञ्चया।

# (२) सङ्ख्या

२६. नहेतुया एकवीस, नआरम्मणे एकवीस, नअधिपतिया एकवीस, नोविगते एकवीस (सिह्नुप्तं, सब्बत्य एकवीस), नोनित्यया एकवीस, नोविगते एकवीस (एवं गणेतब्वं)।

पञ्चनीर्य ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुवुक

२७. हेतुपञ्चया नआरम्भणे एकवीस, नअघिपतिया एकवीस 16
...पे० ... नकम्मे एकं, नविपाके एकवीस, नसम्पयुत्ते एकवीस, नविष्ययुत्ते एक', नोनस्थिया एकवीस, नोविगते एकवीस (एवं गणेतस्वं)।
अनुलोमपञ्चनीयं।

# ४. वच्चयवच्चनीयानुलोमं

## न्तेतुवृक

२८ नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस ...पे० ... भाने एकवीस, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते

र. एक्कीस – सीठ, स्वाच्य

B. 477

४ ं**स्कृत** के

एक, विष्ययुत्ते एकवीस, अत्यया एकवीस, नत्यिया एकं, विगते एकं, अविगते एकवीस (एवं गणेतःब)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २-६. सहजातवारो-सम्पय्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि पटिच्च-वारसदिसा, संसट्टवारो पि सम्पयुत्तवारो पि अरूपेयेव कातव्वा)।

# § ७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुवच्चयो

 २९. अनिदस्सनअप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स हेतुप्रचयेन प्रचयो – अनिदस्सनअप्पटिघा हेतू सम्पयुक्तकानं खन्यानं अनिदस्सनअप्पटिघानं च चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतुप्रचयेन प्रचयो । पटिसन्धिम्बये अनिदस्सनअप्पटिघा हेतू सम्पयुक्तकानं बन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघानं च कटक्तारूपानं हेतुप्रचयेन प्रचयो। (१)

अनिवस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिवस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – अनिवस्सनअप्पटिघा हेतू सनिवस्सनअप्पटिघानं चित्तसमुद्धानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसुन्धक्खणे ...पे०...। (२)

 (अनिदस्यनअप्पटिषमूलकयेव इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभागतब्बा)।

#### आरम्मणपच्चयो

३०. सनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – रूपे अनिञ्चतो धुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्ध रामो उण्यञ्जति, दिट्टि उपपञ्जीत, विधिकिच्छा उपपञ्जीत, उद्बच्च उपपञ्जीत, वौजनस्सं उपपञ्जीत, दिव्येन चन्सुना रूपं पस्सति, रूपायतनं चनसुविक्रभामस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। सनिदस्सनसप्पटिषा स्नन्धा इद्विविध-जाणस्स, पुट्येनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतस्त्राणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। चन्स्य ... पे० ... कार्य, सहे गन्धे रसे फोट्टब्बे अनिज्जतो ... पे० ... दोमनस्स उप्पज्जति, दिध्वाय स्रोत्- धातुया सहं सुणाति, सहायतनं सोतिवञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायत्वं कार्यावञ्जाणस्स ... पे० ... अनिदस्सनसप्पटिघा खन्धा इद्धिविष्वाणस्स, अपुटबेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण्- पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३१. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटि<del>षदस्स</del> धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चये — वानं दत्वा सीलं समाविधित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्स्वति, पुढ्वे सुचिण्णानि पञ्चवेक्स्वति, अनाना ... पे० ... अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं पञ्चवेक्स्वत्ति, अनाना ... पे० ... अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं पञ्चवेक्स्वत्ति, अन्त्रावाक्स्स, मग्गस्स, निव्धानं पञ्चवेक्स्यत्ति, निव्धानं गोत्रभुस्स, बोदावस्स, मग्गस्स, फलस्स, आवजनाय आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो अरियद्य पद्दीने किलेसे पञ्चवेक्स्वत्ति, विक्खिम्मते किलेसे पञ्चवेक्स्यत्ति, पुढ्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति ... पे० ... वत्यु, इत्थिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, अपोधातु, कवळीकारं आहारं, अनिदस्सनअप्पटिचे खुल्ये अनिज्वती ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्चति, चेतोपरियजाणेन अनिदस्सन-अप्पटिचित्त्यमान्त्रसम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानसञ्जयतनस्स ... पे० ... अनिदस्सनअप्पटिचा खन्या दृद्धिविध्याणस्स, अनिवरस्ताअप्पटिचा खन्या दृद्धिविध्याणस्स, अनिवरस्ताअप्पटिचा खन्या दृद्धिविध्याणस्स, अनिवरस्ताअप्पटिचा खन्या दृद्धिविध्याणस्स, अनिवरस्ताअप्पटिचा खन्या दृद्धिविध्याणस्स, अन्तायतस्स आपक्षाणस्स, अव्याकम्मूपाश्चणस्स, अन्तायतस्स आपक्षाणस्स, आवज्ञाणस्स, अव्यागतस्स, आवज्ञाणस्स, अव्यागतस्स, आवज्ञाणस्स, आवज्ञाणस्स, आवज्ञाणस्स, अव्यागतस्य आरम्भूपाश्चयेन पञ्चयो। (१)

राज्यक्रीय के के वि**वस्तित्वकारों** हेला प्रकार है है है

३२. सनिदस्सनसप्पटियो धम्मो अनिदस्सनअप्पटियस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्बाणान्निपति — रूपंगरं कत्वा B. 479

अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिष्टि उप्पज्जति। (१)

अनिंदस्सनसप्पटिघो घम्मो अनिंदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – चक्खुं ... पे० ... कार्य, ह सहे गन्धे रसे फोटुटबे गर्छ कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा रागो उपपञ्जति, दिट्टि उपपञ्जति। (१)

३३. अनिदस्सनअप्यटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्यटिघस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पंति । आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ
क्ष्ममं कत्वा तं गर्रं कत्वा ... पे० ... काना बुट्टहित्वा ... पे० ... अतिया सगगा बुट्टहित्वा ... पे० ..

अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स

<sup>30</sup> अषिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति — अनिदस्सनअप्पटिषाधिपति सनिदस्सनसप्पटिषान' चित्तसमुट्ठानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन
पच्चयो। (२)

(अनिदस्सनअप्यटिघमूलके सत्त पि पञ्हा विभाजितःबा, अधिपति तिविधरूपसङ्ग्रहेन)।

#### अनन्तरपच्चयो

३४. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटि<del>घस्स</del> घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो पुरिमा पुरिमा अनिदस्सन-अप्पटिघा सन्धा पञ्छिमानं पञ्चिमानं अनिदस्सनअप्पटिघानं सन्धानं

१. अनिदरसनसप्पटियार्ण-सी०, स्था०।

अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोभं गोत्रभुस्य, अनुलोभं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोभं फलसमापत्तिया, निरोधा बृहहत्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फल-समापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### समनन्तरपञ्चयो

३५. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स ६ в. अम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिस)।

# सहजातपच्चयादि

३६. अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो (पटिञ्चवारसदिसं साधुकं कातःबं। अञ्जमञ्जपञ्चये पटिञ्चवारे अञ्जमञ्जसदिसं', निस्सयपञ्चये पटिञ्चवारसदिसं)।

## उपनिस्सयपच्चयो

३७. सनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्य धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो। ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – वण्णसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं ... पे० ... वण्णसम्पदा सद्धाय ..; पे० ... पञ्जाय, रागस्स ... पे० ... पत्थनाय, कायिकस्स सुस्रस्स, कायिकस्स 16 दुक्खस्स, मम्मस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्यटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्यटिषस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो – चक्खुसम्पदं पत्थयमानो ... पे० ... कायसम्पदं, सहसम्पदं ... पे० ... फोटुब्बसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, १० सीलं समादियति, उपोसथकम्मं, उत्तुं, सेनासनं उपिनस्साय दानं देति :: सीलं समादियति। उपोसथकम्मं, कानं, विपस्सनं, मर्मा, अभिञ्जं, समापत्तिं उप्पादिति पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति। चक्खुसम्पदा

१. जनिरोंबा -- सी० । २. अञ्जयन्त्रवारे समित्रं -- सी० । ३. अनन्तरूपनिस्त्रवो पक्तुपनिस्त्रवो -- सी०, स्वा०, एवनुपरि वि।

106. 17

R. 481

... केo ::: फोठुब्बसम्पदा, उतु, सेनासनं सद्धाय ... फेo ... पञ्जाय, सनस्य ... फेo ... पत्थागय, कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स - दुक्बस्स, ममस्स, फळसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३८. अनिवस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिवस्सनअप्पटिघस्स'

 धम्मस्स उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो — आरम्मणूपनिस्सयो , अनन्तरूपनिस्सयो , पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोस्तयकम्मं, भानं, समापत्ति
उप्पादेति, मानं अप्पेति, दिद्धिं गण्हाति । सीलं ... पे० ... पञ्झं,
रागं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, भोजनं उपनिस्साय

 दानं देति ... पे० ... सङ्कं भिन्दति । सद्धा ... पे० ... पञ्जा, रागो
 ... पे० ... पत्थना, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, भोजनं सद्धाय ... पे० ...
पञ्जाय, मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो । (१)

# पूरेजातपच्चयो

३९. सनिदस्तनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणपुरेजातं — रूपे अनिञ्चतो 10 दुक्खतो अनस्ततो विपस्पति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरक्ष्म रागो उप्पञ्जति, दिट्टि ... पे० ... विचिकिञ्छा ... पे० ... उद्धञ्चं ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति , दिदबेन चक्खुना रूपं पस्सति, रूपायतनं चक्खविञ्ञाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पुक्चयो। (१)

क्षायतन चक्बावञ्जाणस्स पुरआतपच्चयन पच्चया। (१)

अनिदरसनसप्टिघो धम्मो अनिदस्सनअप्टिघस्स धम्मस्स

पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... कायं, सहं ... पे० ... फोट्टःबे अनिच्चतो

... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति, विब्बाय सिद्दं सुणाति,

सदायतनं सोतिवञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टःबायतनं जनविञ्जाणस्स
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – चक्खायतनं चक्क्बिञ्जाणस्स

अ ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्यनअप्टिघस्स घम्मस्स
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वत्यपुरेजातं। आरम्मण-

अनिवस्तनसम्पटिबस्त –सी०, स्था०। २. अनिवस्त्रनअव्यक्तिकां सत्वा सद्धा – सी०, स्था०। ३-३. सी०, स्था० पोत्यकेस निव्य ।

पुरेजातं—बल्बुं, इस्थिन्त्रयं, पुरिसिन्त्रयं, जीवितिश्चियं, आपोधातुं, कक्छो-कारं आहारं अनिच्चतो ... पे० ... दोयनस्यं उपण्जति । वल्युपुरेजातं --वल्बु अनिदस्सनअप्पटिघानं सन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

४०. सनिदस्सनसप्यदिषो च अनिदस्सनअप्यदिषो च धम्मा अनिदस्सनअप्यदिषस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्जयो – आरम्मण- अ पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। रूपायतनं च बत्यु च अनिदस्सनअप्यदिषानं खन्थानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च अम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण-पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। चक्सायतनं च वत्यु च ... पे० ... फोट्टब्बायतनं 10 च वत्यु च अनिदस्सनअप्पटियानं खत्थानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च वम्मा अनि-दस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मण-पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। रूपायतनं च चक्खायतनं च चक्खुविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### पच्छाजातपच्चयो

४१. अनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अनिदस्सनअप्पटिषा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनिदस्सनअप्पटिषस्स कायस्स पच्छाजात-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्तनअप्यटिघो घम्मो सनिदस्तनसप्यटिघस्स धम्मस्स १० पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्छाजाता अनिदस्सनअप्यटिघा सन्धा पुरेजातस्स इमस्स सनिदस्सनसप्यटिघस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा विभजितब्बा, तिविधरूपसङ्गहो)। (७)

#### **बासेवनप<del>च्च</del>यो**

४२. अनिवस्सनवष्पटिची धम्मी अनिवस्सनअप्यटिचस्स अ धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो - बुदिमा अनिवस्सन-४०१-६४ अप्यटिषा खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं अनिदस्सनअप्यटिषानं खन्यानं आसेवनपच्चमेन पच्चयो। अनुस्त्रोमं गोत्रभुस्स, अनुस्त्रोमं बोदानस्स, गोत्रभु ममास्स, बोदानं मग्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

४३. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्सः धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहआता, नानाखणिका। सहआता – अनिदस्सनअप्पटिघा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघानं च चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पेठ'...। नानाखणिका – अनिदस्सनअप्पटिघा चेतना विपाकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघा चेतना विपाकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघा चेतना विपाकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघा च कटता हुपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अतिदस्सनअप्यिष्ठे धम्मो सिनदस्सनसप्यिष्ठस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अनि-दस्सनअप्यिष्ठा चेतना सिनदस्सनसप्यिष्ठ्यानं चित्तसमुद्धानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसिन्धिक्खणे...पे०...। नानाखणिका – अनिदस्सनअप्यिष्ठा चेतना सिनदस्सनसप्यिष्ठानं कटलारूपानं कम्म-16 पच्चयेन पच्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा सहजाता नानाखणिका इमिना कारणेन विम्नजितब्बा तिविधरूपसञ्जहो)। (७)

#### विपाकपच्चयो

४४. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघासस्य धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाको अनिदस्सनअप्पटिघो एको श्र लाखे तिरुपाको त्रियाको त्रियाको विपाको स्वत्यानु अनिदस्सनअप्पटिघो चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे सन्धा ... पे० ... पटिसन्धि-क्खणे अनिदस्सनअप्पटिघो एको सन्धो तिष्णानं सन्धानं अनिदस्सन-अप्पटिघानं च कटतारूपानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... सन्धा वत्युस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिवस्सनअप्पटिघो घम्मो सनिवस्सनसप्पटिघस्स घम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाका अनिवस्सनअप्पटिघा स्वन्धा सनि-

25

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेस् नरिय।

दस्सनसप्पटिषानं चित्तसमुद्वानानं रूपानं विपाकपण्यवेन पण्ययो। पटिसन्त्रिक्कणे अनिदरसनअप्पटिषा खन्या सनिदस्सनसप्पटिषानं कटलारूपानं विपाकपण्ययेन पण्ययो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा वित्थारेतब्बा, पवितपिटसन्धि)।(७)

# आहारपच्चयो

४५. अनिदरसनअप्यटिघो धम्मो अनिदरसनअप्यटिघास अहारपञ्चयेन पञ्चयो — अनिदरसनअप्यटिघा आहारा सम्ययुत्तकानं खन्धानं अनिदरसनअप्यटिघानं च चित्तसमुद्रानानं रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे अनिदरसनअप्यटिघा आहारप सम्ययुत्तकानं खन्धानं अनिदरसनअप्यटिघानं च कटत्तारूपानं आहारप पञ्चयेन पञ्चयो। अनिदरसनअप्यटिघानं च कटत्तारूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। अवठीकारो आहारो इमस्स अनिदरसनअप्यटिघस्स 10 कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्यिष्टिषो धम्मो सिनदस्सनसप्यिष्टिषस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अनिदस्सनअप्यिष्टिषा आहारा सिनदस्सन-सप्पिटिषानं चित्तसमुद्वानानं रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पिट-सिन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्यिष्टिषा आहारा सिनदस्सनसप्यिटिषानं कटत्ता- 15 रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स सिन-दस्सनसप्यिटिषस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा पवत्तिपटिसन्धि विमिजितब्बा, सत्तसु पि कबळीकारो आहारो कातब्बो)। (७)

## इन्द्रियपच्चयो

४६. अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स अ धम्मस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो — चन्न्युन्द्रियं चन्न्युविञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं कायविञ्जाणस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदरसंत्रअप्यटिको घम्मो' अनिदरस्त्त्रअप्यटिक्स घम्मस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो - अनिदरस्त्रअप्यटिका इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं सन्धानं अनिदस्त्तअप्यटिकानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं इन्द्रिय- 20

<sup>्</sup>रिती॰ पौरवके नरिष ।

पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्कणे अनिदस्सनअप्पटिषा इन्द्रियः सम्पयुत्तकानं सन्धानं अनिदस्सनअप्पटिषानं च कटत्तारूपानं इन्द्रिय-पञ्चयेन पञ्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पटिषानं कटत्ता-रूपानं इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सनअप्पटिषा इन्द्रिया सनिदस्सन-सप्पटिषानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्पटिषा इन्द्रिया सनिदस्सनसप्पटिषानं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं सनिदस्सन-10 सप्पटिषानं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (२)

(एवं पवत्तिपटिसन्धि सत्त पञ्हा विभिजतःबा, रूपजीवितिन्द्रियं च अन्ते अन्ते । (७)

B, 485

४७. अनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सनअप्पटिघो च घम्मा अनिवस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो— चक्खुन्द्रियं 10 च चक्खुविञ्जाणं च चक्खुविञ्जाणसहगतानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... कायिन्द्रियं च कायविञ्जाणं च कायविञ्जाणसह-गतानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### **आनपच्च**यादि

४८. अनिवस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिवस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो, मगापञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन २० पञ्चयो – अनिवस्सनअप्पटिघो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिनखणे ... पे० ... ।

# विष्ययुत्तपच्चयो

४९. अनिवस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिवस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चमेन पच्चयो। पुरेजातं — चक्कायतनं चक्कु बिट्याणस्स ...पे० ... कायायत्तनं कायविञ्याणस्स विष्ययुत्तपच्चयेन अप्

१. अनिवस्सनसम्पटियानं - सी०, स्या०। २. अनिवस्सनसम्पदियों - सी०।

अनिवस्सनअप्याटिघो घम्मो अनिवस्सनअप्याटिघस्स धम्मस्य विष्ययुत्तपच्ययेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पंच्छाजातं। सहजाता – अनिवस्सनअप्याटिघा खन्या अनिवस्सनअप्याटिघानं चित्तसमुद्धानामं स्थानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। यटिसन्बिक्सक्ये अनिवस्सनअप्याटिघा सन्या अनिवस्सनअप्याटिघानं कटत्तास्थानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। क्ष्या विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वर्ष्य सन्यानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अनिवस्सनअप्याटिघानं सन्यामं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अनिवस्सनअप्याटिघा सन्या पुरेजातस्य इमस्स अमिवस्सनअप्याटिघा सन्या पुरेजातस्य इमस्स अमिवस्सनअप्याटिघा सन्या पुरेजातस्य इमस्स अनिवस्सनअप्याटिघानं सन्या पुरेजातस्य इमस्य अनिवस्सनअप्याटिघानं सन्या पच्चयो। (१)

अनिदस्तनअप्पटिषो धम्मो सिनदस्तनसप्पटिषस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजातां – अनि-दस्तनअप्पटिषां बत्था सिनदस्तनसप्पटिषां वित्तसमुद्वानां रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्षकणे अनिदस्तनअप्पटिषां बत्था सिनदस्तनअप्पटिषां कटताः पानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। १० विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। १० विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। १० विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। १० विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

(अवसेसा पञ्च पञ्हा एवं वित्थारेतब्बा। सहजाता, पच्छाजाता)।

#### अस्थिपच्चयो

५०. सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स भ धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं ...पे० ... रूपे अनिच्चतो ...पे० ... दोमनस्स उप्पच्जति, दिःबेन चक्खुना रूपं पस्सति, रूपायतन चक्खुविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

५१. अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्ययेन पच्चयो – अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं अ द्विष्ठं महाभूतानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभूता एकस्स महा-भूतस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। अनिदस्सनसप्पटिघा महामूता अनि-

१. अनिदस्सनसप्पटिषस्य - सी०, स्था ।

दस्सनसप्पटिषीनं चित्तसमृद्वानानं रूपानं कटलारूपानं उपादा-रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। फोट्टब्बायतमं चक्खायतनस्स ... पे० ... रसायतनस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। बाहिरं, आहारसमृद्वामं, उत्तु-समृद्वानं, एकं महाभूतं दिष्ठं महाभूतानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभूता एकस्स महाभूतस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। उत्तुसमृद्वाना महाभूता अनिदस्सनसप्पटिघानं उपादारूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। असञ्जसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं द्विभं महाभूतानं अत्यिपचच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभृता... पे० ...। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स १० अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

# (पटिच्चवारे' निस्सयपच्चयसदिसं')।

अनिदस्सनसप्यिटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्यिटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, पुरेजातं । सहजाता – अनिदस्सन-सप्यिटिघा महाभूता अनिदस्सनअप्यिटिघानं चित्तसमृद्वानानं रूपानं 15 कटतारूपानं उपादारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो (याव असञ्ज-सत्ता वित्थारेतब्बा)। पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... कार्यं, सहें ... पे० ... फोटुब्बे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जितं, चक्खायतनं चक्खुं विञ्जाणस्स ... पे० ... फोटुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो (३)

 B. 487 थ्ळ (अवसेसा चत्तारो पञ्हा विक्यारेतब्बा। पटिच्चवारे सह-जातपच्चयसदिसा, निन्नानाकरणा)। (७)

५२. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अनिदस्सनअप्पटिघो एको खन्धो तिष्णक्षं क्ष्यानं अनिदस्सनअप्पटिघानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। हे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ,.. आपीधातु अनिदस्सनअप्पटिघानं चित्तसमुद्वानानं रूपानं कटलारूपानं उपादा-रूपानं ... पे० ... अष्पीधातु इत्थिन्द्रियस्सं ... पे० ... कबळीकाराहारस्स

१. पटिच्यवारी निस्सववारसदिसं - सी०; पटिच्यवारे निस्सवसदिसं - स्था०। २. सी०, स्था० पोत्यकेसु नस्थि। ३. इन्द्रियस्स - सी०, स्था०।

च अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असम्असत्तानं आपोधातु अनिदस्सनअप्पटिधानं कटत्तारूपानं उपावारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्युं, इत्थिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, आपोधातुं, कबळीकारं आहारं अनिच्चतो ...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जित, वत्यु अनिदस्सनअप्पटिधानं सन्धानं क्र अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अनिदस्सनअप्पटिधा सन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनिदस्सनअप्पटिधस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। कळळीकारो आहारो इमस्स अनिदस्सनअप्पटिधस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। क्पजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पटिधस्स अप्यट्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। क्पजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पटिधानं अप्यट्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। एवं अवसेसा 10 छ पञ्हा विभजितव्या। सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं पि कातव्या)। (७)

५३. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं — रूपायतनं च वत्थु च अनिदस्सनअप्पटिघानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन 16 पच्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्यिटिषो च अनिदस्सनअप्यिटिषो च धम्मा सिनिदस्सनसप्यिटिषस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सन-अप्यिटिषा सन्धा च महाभूता च सिनिदस्सनसप्यिटिषानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटिसन्धिन्खणे (सिद्धित्तं, असञ्ज- अस्तानं च कातव्या)। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो (सङ्क्षित्तं)। (२)

५४. अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो – सहअस्त, अ पुरेजातं। सहआता – अनिदस्सनअप्पटिघा खन्धा च महाभूता च अनिदस्सनअप्पटिघानं खन्धा च महाभूता च अनिदस्सनअप्पटिघानं चित्तसम्द्रानानं रूपानं ...पे० ... (याव असञ्ज-सत्ता कातब्बा)। पुरेजातं – चन्खायतनं च वत्यु च ... पे० ...

१-१. सींं, स्था व पीत्यकेलु नरिय । २. जनिवस्तनसम्मटियाणं - सी ।

B. 489

फ्रोहुआयतमं च वत्यु च अनिदस्सनअप्यटिषानं स्वत्यानं अत्यिपण्ययेन पण्ययो। (३) (अवसेसा चतस्सो पञ्हाविभजितव्या)। (७)

५५. सनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनसप्पटिषो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – ६ स्पायतनं च चक्कायतनं च चक्क्व्यिञ्जाणस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सिनदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सन-अप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अल्पिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। रूपायतनं च चक्खायतनं च चक्ख्-10 विज्ञाणं च चक्खुविञ्जाणसहगतानं खन्धानं अल्पिपच्चयेन पच्चयो। (१)

(नित्यविगतपच्चयं अनन्तरसिदसं । अविगतपच्चयं अत्थि-सिदसं)।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

५६. हेतुया सत्त, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे 16 एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्ज्ञमञ्ज्ञे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते सत्त, आसेवने एकं, कम्मे सत्त, विपाके सत्त, आहारे सत्त, इन्द्रिये नव, भ्राने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकं, विष्ययुत्ते अट्ठ, अस्थिया पञ्चवीस, निस्थया एकं, विगते एकं, अविगते पञ्चवीस।

## हेत्समागं

 ५७. हेतुपञ्चया अधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, अञ्ज-मञ्जे एकं, निस्सये सत्त, विषाके सत्त, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते सत्त, अतिथया सत्त, अविगते सत्ता।

#### हेतुसामञ्जवदना (९)

५८ हेतु-सहजात-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति सत्तः। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-

१. वी », स्या = पोत्वकेसु नात्व । २-२. नात्विकात्तपञ्चया अनात्वप्रसविका - सी ।

अञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्पयुत्त-अस्यि-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-अस्यि-अविगतं ति सत्त (अविपाकं-४)।

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-अध्य-अविगतं ति सत्त । हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-अध्य-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पय्त्त-अध्य-अविगतं ति एकं। हेतु-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयृत्त-अदिय-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-विप्पयृत्त-अस्य-अविगतं ति एकं (सविपाकं-५)।

(एवं सब्बो गणनवारो गणतब्बो)।

अनुलोमं ।

### पण्यनीयुद्धारो

५९. सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो<sup>।</sup> धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो (२)

अनिवस्सनसप्पटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (५)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि- 25

18

अनिवस्सनवपटिषो → सी०।

<sup>40 5- 64</sup> 

दस्सानसप्पटिघस्स च अनिदस्सानअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (७)

६०. अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप निस्सवपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, अम्मपञ्चयेन पञ्चयो, अम्मपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रिय पञ्चयोन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन 10 पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अनिदस्सनअप्यटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्यटिघस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि
15 दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजात
पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो,

\$न्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (४)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजात-२० पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स' च अनि-दस्सनसप्पटिघस्स' च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, 28 इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपञ्च-येन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (७)

B. 491

१. अनिदस्सनंसप्पटिषस्स - सी०, स्या०। २. अनिदस्सनअप्पटिशस्स -- सी०।

B. 492

६१. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पूरेजातं। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा सनि-दस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनि- ६ दस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा सनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजात- 10 पच्चयेन पच्चयो। (४)

अनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिवस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पञ्चयो। (५)

अनिदस्सनसप्यटिघो च अनिदस्सनअप्यटिघो च घम्मा सनि- 16 दस्सनसप्यटिघस्स च अनिदस्सनसप्यटिघस्स च घम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा सनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (७)

६२. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पुरेजातं। (१)

सनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सन-अप्पटिघो च धम्मा अनिवस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

२. परवयपरवनीय

# चुनं

६३. नहेतुया पञ्चवीस, नआरम्मणे द्वावीस, नअविपतिका पञ्चवीस, नअनन्तरे पञ्चवीस, नसमनन्तरे पञ्चवीस, नसहजाके ह्वादस, नअञ्जमञ्जे चतुवीस, निनस्सये नव, नउपनिस्सये पञ्चवीस, नपुरेजाते बाबीस, नपच्छाजाते पञ्चवीस, नआसेवने पञ्चवीस, नकम्मे पञ्चवीस, नविपाके चतुवीस, नआहारे पञ्चवीस, नइन्द्रिये तेवीस, नभाने पञ्चवीस, नमग्गे पञ्चवीस, नसम्पयुत्ते चतुवीस, व नविप्पयुत्ते वाबीस, नोअख्यिया नव, नोनिख्या पञ्चवीस, नोविगते . पञ्चवीस, नोअविगते नव।

#### नहेतुदुकं

नहेतुपच्चया नआरम्मणे बावीस (पठमगमनसदिसं), नो-अविगते नव।

#### नहेतुतिकं

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिया बाबीस,

ग नअनन्तरे बाबीस, नसमनन्तरे बाबीस, नसहजाते नव, नअञ्जमञ्जे बाबीस, निस्सये नव, नउपनिस्सये एकबीस, तपुरेजाते बाबीस,
नपच्छाजाते बाबीस ... पे० ... नसम्पयुत्ते बाबीस, निवप्ययुत्ते बाबीस,
नोअस्थिया नव, नोनस्थिया बाबीस, नोविगते बाबीस, नोअविगते
नव (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

## ३ः पच्चमानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुबुकं

६४. हेतुपञ्चया नआरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, न-अनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त, नउपनिस्सय सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपञ्छाजाते सत्त ... पे० ... नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते एकं, नोनित्यया सत्त, नोविगते सत्त।

#### हेतुसामञ्जयदना

B, 493

६५. हेतु-सहजात-निस्सय-अस्य-अविगतं ति नआरम्भणे सत्त ...पे० ... नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त (इषा पि सिक्क्ष्त्तं), नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते एकं, नोनस्थिया सत्त, नोविगते सत्तः। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-अत्य-अविगतं ति नआरम्मणे एकं (सब्बत्य एकं), नोविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

अनलोमपञ्चनीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेलुदुकं

६६. नहेतुपञ्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्जमञ्जे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते सत्त, आसेवने व एकं, कम्मे सत्त, विपाके सत्त, आहारे सत्त, इन्द्रिये नव, भाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते अट्ट, अत्थिया पञ्चवीस, नित्थया एकं, विगते एकं, अविगते पञ्चवीस (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं ।

पञ्हावारो निद्वितो।

सनिदस्सनसप्पटिघत्तिकं निद्वितं।

धम्मानुलोमे तिकपट्टानं निद्धितं।

--: 0:--

#### विसेसपवार्ग

### अनक्कम जिका

| अ                                              | ४१४, ४४६, ४५६, ४६६, ४८०, ५०२          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| अज्ञाता, सन्धा ४६१, ४६९, ४७८                   | वनन्तरूपनिस्सयो ७९-८३, १३५-१३९, १७९-  |
| अज्ज्ञसारम्मणा, सन्धा ४८०, ४८२                 | १८१, २३३-२३५, ३०७, ३०८,               |
| - चेतना ४८३                                    | ३४६–३४८, ३९०, ४१४, ४४६,               |
| – हेत् ४७७                                     | ४५६, ४६६, ४८०, ५०२                    |
| अज्झत्तारम्मणो, धम्मो ४७५-४८४                  | अनागता, सन्धा ४४३                     |
| अज्झत्तिका, इन्द्रिया ४७१                      | वनागतारम्बणा, सन्धा ४४७               |
| अज्झतो, धम्मो ४५५-४६१, ४६३-४७४                 | - नेतना ४५१                           |
| अञ्जमञ्जपच्चयो १५०, १७७, २१२, २५४,             | जनागतारम्मणो, धम्मो ४३८-४५२           |
| ३४३, ४२५, ४५६, ४९४                             | बनागतंसवाणं ४९, ५०, १७१, ३३८, ३६३,    |
| अतीता, सन्या ४३५, ४४३, ४४४                     | ३६८, ४४५, ४६४, ४६५, ४७८-              |
| – चेतना ४३५                                    | ४८०, ५०१                              |
| अतीतारम्मणा, खन्धा ४४६, ४५०                    | वनिक्वानुपस्सना ४४८-४५०, ४८१, ४८२     |
| – चेतना ४५०                                    | अनिदस्सनमञ्ज्यटिषा, आहारा ५०७         |
| − <u>è</u> q ४४३                               | − इन्द्रिया ५०७, ५०८                  |
| अतीतारम्मणं, चुतिचित्तं ४४७                    | - लन्धा ५०२, ५०६,                     |
| अतीतो, धम्मो ४३१-४३३, ४३५-४३६                  | ५०९, ५११                              |
| अत्यप्पटिसम्भिदा ३०७                           | चेतना ५०८                             |
| अस्मिपच्चयो २१, १०७, १८५, २४३, २५४,            | अनिदस्सनअप्पटिघो, धम्मो ४८६-४८९-४९६-  |
| २८३, ३१२, ३९७, ४२८, ५०९                        | ४९८, ५००-५१५                          |
| अधिपति, अवितक्कअविचारा २९                      | — विपाको ५०६                          |
| <ul><li>अवितक्कविचारमत्ता २९, ३९, ४०</li></ul> | अनिवस्स्तनसप्यटिषा, महाभूता ५०९       |
| - असेक्स्रो २९८, ३०१                           | अनिवस्सनसप्यटियो, धम्मो ४८६-४९९, ५०१- |
| - सवितनकसविचारा ५३, ५४                         | ५०३, ५०५, ५०७-५११, ५१३, ५१५           |
| - सेक्सो २९७, २९८, ३०१                         | वनिवतो, चम्मो ३७७-३७९, ३८१-३८३,       |
| अधिपतिपच्चयो ५३, १४८, १६०, १७८,                | 364-800                               |
| <b>१९</b> ५, <b>२०८</b> , २२२, २२९, २५३,       | अनुष्पन्नो, बम्मो ४२३, ४२४, ४२६, ४२९  |
| २६१, २७३, ३४४, ३१९, ३३६,                       | बनुलोबं ६३-६६, १३१, १३२, १४०, १७६,    |
| <b>३६५, ३८९, ४११, ४२४, ४५६,</b>                | २८०, ३१०, ३४१, ३६७,                   |
| 808, 860, 865, 408                             | ४३३, ४३५, ४६६, ४८०                    |
| अनसानुपस्तना ४४८-४५०, ४८१, ४८२                 | अवचवपामि, बेतना २६६, २८१              |
| समन्तरपच्चमो ५७, १७५, १९५, २३०, २५४,           | - बस्मी २५२-२५४, २५६, २५७,२५९-        |
| २६१, २७५, ३०६, १३२०, ३४१, ३९०,                 | े २६४, २६६, २६८, २७१, २७२             |

| २७४ <del>-</del> २७९, २८१-   | -२८३, २८५, २८६   | अवितक्कविचारमता, सन्धा ६, २९, ३१, ३९      |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| अपचयगामी, खन्धा              | २६०, २६१, २८२    | ¥0, ¥¥, €0, १0\$                          |
| अध्यसाणा, खन्या              | 3 <b>२९,</b> ३४२ | - चेतना ३२, ४१, ९४, ९५                    |
| - चेतना                      | <b>३२६, ३३६</b>  | −हेत्र ४६                                 |
| अप्यमाणाधिपति                | 322, 338, 380    | अवितक्कविचारमतानि, झानक्कानि १०१          |
| बप्पमाणारम्मणा, हेत्         | ₹\$₹             | अविसक्कविचारमत्तो, थम्मो ३, ६-८, १०-१३,   |
|                              | 346-357, 358-    | १६-१८, २२-२४, २८-३४, ३६-                  |
|                              | ३७४              | 88, 83, 88, 86, 80, 88,                   |
| <b>अप्यमाणारम्भ</b> णं, सीलं | 90€              | \$0, \$2, 93, 99, C2, C9,                 |
| अप्यमाणी, धम्मी ३१८-३२३      | , ३२५–३२७, ३२९   | ८९, ९०, ९४-९६, १००, १०३,                  |
|                              | ३३२, ३३४–३४५,    | १०४, १०७, १०९, ११४, ११७                   |
|                              | ३४७—३५४, ३५६     | - मग्गो ५८, ६०                            |
| अप्यमाणं, शानं               | ₹४७              | अवितक्कविचारमसं, चृतिचित्तं ६२            |
| अभिञ्जा ८०, ८२,              | १३६, ३७०, ३७१    | - झानं ४८, ४९, ५४, ८०                     |
| अरहा                         | २७१, २७२         | -फलं ५९, ६०, ६२                           |
| अविगतपञ्चयो                  | २१, २५४, ४२९     | – भवजू ६२                                 |
| अदितक्कअविचारचित्तसमङ्गिस्स  | प्रवित्तं ५०     | -सीलं ८२                                  |
| अवितक्कअविचारा, अधिपति       | 79               | असञ्जसत्ता ४२५, ४२९, ४५६, ४६०,            |
| – आहारा                      | 96               | ४९४, ४९५, ५१०, ५११                        |
| — इन्द्रिया                  | 99               | असेक्खा, सन्धा २९६, ३०३, ३०८              |
|                              | १, ६२, १०४, १०५  | असेक्खो, अधिपति २९८, ३०१                  |
| - चेतना                      | ३२, ४१           | -धम्मो २८८-२९६, २९८, ३००,                 |
| – हेत्                       | 80               | ३०१, ३०३, ३०५-३१५                         |
| अवितन्कअविचारानि, झानङ्गानि  |                  | आ                                         |
| - मम्मङ्गानि                 |                  |                                           |
|                              | ३, ५, ७-१३,१५,   | आकासानञ्चायतनकुसलं २७१                    |
|                              | २०, २२–३०, ३२,   | आकासानङचायतनं १२८, १७२, ३०४,              |
|                              | १७, ३९, ४१, ४३,  | ४३१, ४३३                                  |
|                              | (०, ५१, ५६, ६०,  | बाकिञ्चञ्बायतनकुसलं २७१                   |
|                              | २, ७४, ७७, ७८,   | <b>काकिञ्चञ्जायत</b> नं १२८, १७२, ४३१,    |
|                              | ८, ९०, ९५, ९६,   | ४६३, ५०१                                  |
| १००, १०२,                    | १०३–१०५, १०७,    | <b>बाध्यगामि, बेतना</b> २६५, २८०, २८१     |
|                              | १०९, ११४         | - बस्मो २५२-२५७, २५९-२६६, २६८-            |
| - मम्मो                      | 48               | २७०, २७२–२७७, २७९–२८५                     |
| अवितक्कअविचारं, चुतिचित्तं   | ६१, ६२           | आवयगामिवित्तसमिक्किस्स चित्तं २७१         |
| <b>− झा</b> नं               | ५०, ५१, ५५       | आचयगामी, खन्धा २५९, २६०, २७१, २८०,        |
| ~सीलं                        | ८३               | २८२                                       |
| अवितक्कविचारमत्ता, अधिपति    | २९, ३९, ४०       | − <i>हेत्</i> २७०                         |
| - आहारा                      | 96               | वापोघातु ४८६–४ <b>९७</b> , ५०१, ५०२, ५०५, |
| - इन्द्रिया                  | 99               | · 48•                                     |

| • •                                                 | . • 1                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| आरम्मणपच्चयो १०, ४७, १२५, १४८, १५                   | S. (                                    |
| १६८, १९३, २०६, स्ट्रशः, स्व                         |                                         |
| २५३, २६०, २७१, २८९, २९                              | ५ इंडिविवजाणं ३६३, ४२३, ४३६, ४३         |
| ३००, ३१८, ३३०, ३३८, ३५                              | C. XXX XEX XEA' XOC-XC                  |
| 357, 30C, 3CC, ¥80, ¥3                              | ٩, ١٠٠٠                                 |
| ४३१, ४३८, ४४२, ४५५, ४७                              | ८, इन्द्रियमञ्चयो ९२, २४२, २५४, २८२, ४२ |
| ४९१, ५                                              | ° इन्द्रिया, अज्ञातिका ४७               |
| <b>आरम्मणपुरेजातं</b> १८१, १८२, २३७, ३०             | ९, – अनिदस्सनेअप्यटिषा ५०७, ५०          |
| ३४९, ४३४, ४६८, ४६                                   | ९, – अवितक्कअविचारा ९                   |
| , લ્લ્જ, લ્                                         | - अवितक्कविचारमसा १                     |
| आरम्मणाविपति ५५, १२९-१३१, १७                        | १ उपमा '४२                              |
| १७५, २७३, ३०४, ३०                                   | <sup>९</sup> , – सर्वितक्कसविचारा ९     |
| ३३९, ३६५, ४२४, ४३                                   | रे, इन्द्रियं ४७१. ४७                   |
| 884' 886' A                                         | -                                       |
| अइरम्मणूपनिस्सवो ७९-८३, १३५-१३९, १७                 | \ <del>-</del>                          |
| १८१, २३२, ३०७, ३०८, ३४                              |                                         |
| ३४८, ४१७, ४१८, ४२६, ४३                              |                                         |
| प्रदेश, ४४८, ४४९, ४६७, ४८                           |                                         |
| ४८२, ५                                              |                                         |
| क्षाबज्जना १३३, १७१, १७६, २३१, ४३                   |                                         |
| Y14, Y1                                             |                                         |
| आसेवनपञ्चयो १८२, २३९, २५४, २८०, ३१                  |                                         |
| ३५०, ३७२, ३९४, ४१                                   |                                         |
| ४३५, ४५०, ४६९, ५                                    |                                         |
| बाहारपच्चयो ९७, १५१, २४१, २५४, २८                   |                                         |
| २९०, ३५२, ३९६, ४१ <b>९,</b> ४२<br>४३५, ४७           |                                         |
|                                                     |                                         |
| आहारसमुद्वानं १४९, १५२, ४२५, ४२<br>४५६, ४५८–४६१, ४९ | "                                       |
| ४९५, ४९८, ४९६, ५१                                   |                                         |
| आहारा, अनिदस्सनअप्यटिषा ५०                          |                                         |
|                                                     | ८ उपेक्सासहगतं, झानं १२                 |
| - अवितक्कविचारमत्ता                                 | ८ जपोसपकम्मं ४७, ४८, ८१, १२६–१२०        |
| – उपान्ना ४३                                        |                                         |
| दश्सनेन पहातब्बहेतुका २४                            |                                         |
|                                                     | \$ \$86' 856' 856' 859' 859'            |
| बाहारी, कंबळीकारी '१०८-११२, १८४, ३१                 |                                         |
| 343 856 800-803 856                                 |                                         |
| ४९३, ४९६, ४९७, ५०१, ५०                              |                                         |
| 404, 400, 480, 48                                   |                                         |

| उपमा, सन्धा                   | ४२९                            |                   | 80, 88, 40, 70¢          |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| उपन्नो, ब्रम्मो               | 853-856                        | सन्या, असेन्सा    | २९६, ३०३, ३०८            |
| उपादी, सत्था                  | *5*                            | - आच्यगामी        | २५९, २६०, २७१, २८०,      |
| - घम्मो                       | ४२४, ४२६, ४३०                  |                   | २८२                      |
| कटलारूपं ३-९,                 | १५-२०, २४, २५, २७, २८,         | उपेन्सासहमता      | १२८                      |
| •                             | _                              | তথ্যসা            | ४२९                      |
|                               | ₹                              | उपादी             | ४२४                      |
| <b>Ę</b> (                    | . १५१, १५२, १५८, २५३,          | - तयो २९२,        | . ३३४, ४३८, ४५६, ४५८,    |
|                               | ३७६, ४५५, ४८६-४९८              |                   | ४७५–४७७                  |
| कबळीकारी, आहारो               | (आहारो कवळीकारो दट्टब्बो)      | - वस्सनेन पहातव्य | π १५८, १६०, १७१,         |
| कम्मपच्चयो १८३                | 1, 280, 248, 266, 380,         |                   | १८६                      |
| 340                           | , ३७२, ३९५, ४१९, ४२७,          | - नेक्दस्सनेन नभा | वनाय पहातब्बा १५८,       |
|                               | ४३५, ४५०, ४८३                  |                   | १५९, १६२                 |
| कायविञ्जाणं १३                | १६, १३७, १६०—१६२, १८१,         | - नेवसेक्खनासेक्ख | π          २९४, २९६, ३०४ |
| १८१                           | ५, <b>२१०</b> , २१३, २१६, २६०, | - नेवाचयगामिना    | पचयगामी २५९, २६०,        |
| 7'                            | ६१, २९७, ४२३, ४२७–४२९,         |                   | २७३, २८२                 |
| ¥\$:                          | २, ४६१, ४६४, ४६५, ४६८,         | বভৰুত্বস্থা       | ४३५, ४३६, ४४३            |
|                               | ४६९, ४७२, ५०१                  | - पच्चप्पन्नारममण | गा ४४७                   |
| कायसम्पदा                     | ४२६, ५०३                       | - परित्ता         | ३२८, ३३१, ३३८, ३४१       |
| कायायतनं ७                    | 10, 204, 206, 2E0-2EZ,         | - पीतिसहनता       | १२७                      |
| १७                            | ८, १८१, १८५, २१०, २१३,         | - बहिद्धा         | ४६१, ४६२, ४६९            |
| 28                            | ६, २३७, २४४, २६०, २६१,         | - बहिद्धारम्मणा   | ४८१, ४८२                 |
| 28                            | ७, ३१३, ३३१, ४२८, ४२९,         | - भावनाय पहातः    | ब्बा १६०                 |
|                               | e, 848, 847, 848, 849          | महस्गता           | ३१८, ३२८, ३३१, ३४१       |
| कायिन्द्रियं                  | 99                             | - सनिदस्सनसप्पी   |                          |
| किरियमनोविञ्चाणव              | गत् १३२–१३४                    | - सवितक्कसविच     | गरा ५, ६, ८, १७, २५      |
|                               | _                              |                   | २९, ३१, ३३, ३७-४०,       |
|                               | ब                              |                   | 80-48, 44, 46, 48,       |
| सन्धा, अञ्चला                 | ४६१, ४६९, ४७८                  |                   | ६५, ६६, १०४              |
| - अज्ञातारम्मण                |                                |                   | २९५, २९६                 |
| – अतीता                       | ४३५- ४४३., ४४४                 |                   | ग                        |
| - अतीता रम्मण                 | ४४६, ४५०                       |                   | ,                        |
| – बनागता                      | RXS                            | गन्धसम्पदा        | 858                      |
| - बनागतारम्म                  | मा ४४७                         | गामघातं           | १३५, १४०                 |
| - वनिवस्सनवप                  | रिया ५०२, ५०६, ५०९,            |                   | ६३-६५, ९१, ९२, १३१,      |
|                               | 488                            |                   | १७६, २८०, ३३८, ३३९       |
| · - अपत्रवयामी                | २६०; २६१, २८२                  | 368               | ', ३६७, ३६८, ४३३, ४३५    |
| ४० अप्यमाचा                   | ३२९, ३४२                       | 1                 | RER' REE' RCO            |
| <ul> <li>अवितनकअवि</li> </ul> | बारा ६१, ६२, १०४, १०५          |                   | घ                        |
| 🗝 अवितक्कविच                  | ारमत्ता ६, २९, ३१, ३९,         | वानसम्बदा         | ,<br>,                   |

|                                                   | 9.3                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                   | बेसवा, कथातारसम्मा ४७६, ४८३                     |
| चनसायतनं ७७, १०५, १०८, १६०१६२                     | . – बतीता                                       |
| पक्कामता ४९, ३३८, ३६३, ४२३,                       | - अतीतारम्मणा ४५०                               |
|                                                   | - बनागतारम्भणा ४५१                              |
| ४२७, ४२९, ४३२, ४४४, ४६३,                          | - अनिदस्सनअप्यटिचा ५०६                          |
| ४६४, ४६८, ४७२, ५०१, ५०४                           | - जपचयगामि २६६, २८१                             |
| चक्खुन्द्रियं ९९, १८४, ५०८                        | - अध्यमाणा ३२६, ३३६                             |
| चन्खुविञ्जाणं १६०-१६२, २१०, २१३, २१६,             | - अवितक्कअविचारा ३२                             |
| २६०, २६१, ३३१, ४२३, ४२७,                          | - अवितनकविचारमत्ता ३२, ४१, ९४, ९५               |
| ४२८, ४३६, ४६१, ४६४, ४६५,                          | - जाचयगामि २६५, २८०, २८१                        |
| ४६८, ४६९, ५०४, ५०८                                | – उपेक्खासहगता १४२                              |
| चक्खुसम्पदा ४२६, ४३४, ५०३                         | - दस्सनेन पहातब्बहेतुका २०१, २१७, २४०           |
| चतुत्थो मगगो ४१७, ४१८                             | -पहातब्बा १६५, १८३                              |
| चित्तसमुद्रानं, रूपं ३-२, १५-१७, १९, २०,          | नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका २०१            |
| २२-२८, ३०, ३१, ३६-३९,                             | – पहातब्बा १५४, १६५,                            |
| १४७–१४९, १५१, १५२, १५८,                           | 808                                             |
| १५९, २००, २१६, २५३-२५४,                           | - नेवाचयगामिनापचयगामि                           |
| २५७, २५९, २९५, २९४, ३१९,                          | - वस्त्रवासा                                    |
| ३७६, ४२३-४२५, ४२७, ४२८,                           | - पच्चेप्पन्नारम्मणा ४५१                        |
| ४३५, ४५५, ४५८, ४६३, ४८६-                          | – परिता *३३६, ३५०                               |
| ४९८, ५००, ५०६, ५०७, ५१०,                          | - पीतिसहगता १४१                                 |
| 488                                               |                                                 |
| चित्तं, अनिवस्सनसप्पटियचित्तसमङ्ग्रिस्स ५०१       |                                                 |
| <ul><li>अप्पमागारम्मगचित्तसमङ्गिस्स ३६३</li></ul> |                                                 |
| - अवितकअविचारचित्तसमञ्जिस्स ५०                    | - भावनाय पहातब्बहेतुका २०१, २४२०, २४१,          |
| - आचयगामिचित्तसमिक्किस्स २७१                      | – पहातव्या १५४, १६५                             |
| - दस्सनेन पहातब्बचित्तसमञ्जिस्स १७१               | - महम्पता ३३६                                   |
| - नेवदस्सनेन नभावनाय चित्तसमङ्क्रिस्स १७२         | <ul><li>सवितक्कसविचारा ३२, ३३, ४१, ९३</li></ul> |
| - परित्तवित्तसमिक्किस्स ३३८                       | सेक्सा २९८, २९९, ३१०                            |
| -परितारम्मणवित्तसमिक्कस्स ३६३                     | बेदीपरियमाणं ४९, ५०, १७१, ३३८, ४३१,             |
| - भावनाय पहातब्बित्तसमिक्किस्स १७२                | . x35' xx5-xxx' xex' xex' xex' dos              |
| - महम्मतंत्रिसमञ्जित्स ३३८                        | 35                                              |
|                                                   |                                                 |
|                                                   | ञ्चानज्ञानि, अवितक्कअविचारानि १००               |
|                                                   | - सक्तिकसमिवारानि १९                            |
| चुतिचित्तं ३४१                                    | सानपञ्चयो २५४, २८२, ४२८, ५०८                    |
| - अतीवारसम्प                                      | झानं, जप्पमाणं ३४७                              |
| अवितनकअविचारं ६१, ६२                              | - अवितक्कअविचारं ५०, ५१, ५५                     |
| - अवितनकविचारभत्तं ६२                             | - जवितवकविचारमतं ४८, ४९, ५४, ८०                 |
| – उपेक्सामृह्यतं १३३                              | – जपेंक्सासहगतं                                 |
| - सर्वितवकसविचार ६५                               | स्वाप्ताः । १०० सम्बद्धाः <b>३४०</b>            |

|                                                               | -                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ब्रानं, पीतिसहगतं '१५६, १३५                                   | २५९-२६४, २६६, २६८, १७१,                              |
| -सवितक्कसविचार ४७                                             | २७२, २७५-२७९, २८१-२८५                                |
| 5                                                             | वस्मो, अप्प्रसावारस्मवी ३५८३६२, ३६४                  |
| ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `                         | ¥υξ                                                  |
| ठात्राठानकोसल्लं , ३०७                                        | अप्पमानो ३१८-३२३, ३२५-३२७                            |
| π ' '                                                         | . 329, 338, <b>33</b> 2, 338—384                     |
| ततियो, मग्गो ४१७, ४१८                                         | ३४७-३५४, ३५६                                         |
| तयो, सन्या २९२, ३३४, ४३८, ४५६, ४५८,                           | <b>– अवितक्</b> कअविचारो ५, ७−१३, १५, १७,            |
| 804-800                                                       | १८, २०, २२–३०, ३२, ३४, ३६,                           |
| - महाभूता ५, ६८, १५०, ४५५                                     | ३७, ३९, ४१, ४३, ४४, ४७,                              |
| 0 67 117 111                                                  | ५०, ५१, ५६, ६०, ६१, ६८,                              |
| र .                                                           | ७२, ७४, ७७, ८२, ८६, ८८,                              |
| दस्सनेन, पहातब्बचित्तसमङ्क्रिस्स, चित्तं १७१                  | ९०, ९५, ९६, १००, १०२–१०५,                            |
| - पहातब्बहेतुका, आहारा २४१                                    | १०७, १०९, ११४                                        |
| - चेतना २०१, २१७, २४०                                         | <ul> <li>अवितक्कविचारमत्तो ३, ६-८, १०-१३,</li> </ul> |
| - पहातब्बहेतुको, धम्मो १९१-२३३,                               | <b>१६-१</b> ८, २२-२४, २८-३४, ३६-                     |
| २३८-२४४, २४७                                                  | ४१, ४३, ४४, ४६, ४७, ४९,                              |
| पहातब्बा, सन्या १५८, १६०, १७१,                                | ६०, ६८, ७३, ७७, ८२, ८७,                              |
| \$28                                                          | ८९, ९०, ९४–९६, १००, १०३,                             |
| - चेतना १६५, १८३                                              | १०४, १०७, ११४                                        |
| – हेतू १७०                                                    | <ul><li>असेक्लो २८८–२९६, २९८, ३००,</li></ul>         |
| - पहातब्बी, धम्मी १४७-१६५, १६७- १७१,                          | ् ३०१, ३०३, ३०५–३१५                                  |
| १७३–१७९, १८२–१८९                                              | – आचयगामि २५२–२५७, २५९–२६६,                          |
| दुवसानुपस्सना ४४८-४५०, ४८१, ४८२                               | २६८–२७०, २७२–२७७,                                    |
| दुतियो, मग्गो ४१७, ४१८                                        | २७९–२८३, २८५                                         |
| ध                                                             | - उपेक्खासहगतो <b>१२०</b> : १२२, १२५,                |
|                                                               | १२८, १३३, १३४, १३८,                                  |
| घम्मो, अज्झतारम्मणो ४७५-४८४                                   | <b>6</b> 86' 685' 688                                |
| - अज्ञाती ४५५-४६१, ४१३-४७४                                    | - उपमो '४२३-४२९                                      |
| - अतीतारम्मणी ४३८-४४८, ४५०-४५२                                | – उपादी ४२४, ४२६, ४३०                                |
| - अतीतो 🌎 ४३१-४३३, ४३५, ४३६                                   | - दस्सनेन पहातम्बहेतुको १९१, २३३,                    |
| - अनागतारम्मणी ४३८-४५२                                        | २३८-२४४, २४ <b>७</b>                                 |
| - अनागतो ४३२, ४३४                                             | - वस्त्रनेन पहातब्बी १४७-१७१, १७३-                   |
| - अनिवस्सनअप्पटियो ४८६-४९४, ४९६-                              | १७९, १८२-१८९                                         |
| x45, 400-484                                                  | - मपीतिसहमतो १२३                                     |
| - अनिवस्सनसप्पटियो ४८६-४९६, ५०१-                              | - नेबदस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुको १९१-              |
| ધ્લા પ્રાથમ                                                   | २०३, २०५, २१८, १२०, २२३,                             |
| पंत्र पृत्ये पत्र<br>पहर प्रस्<br>- अनुसको ४२१, ४२४, ४२४, ४२५ | २२५-२३५, २३७-२४५, २४७, २४८                           |
| - अनुपासा ४२३, ४२४, ४२६, ४२५                                  | - पहातन्त्रीः १४७-१४९,                               |
| - अपचयगामि २५२-२५४, २५६, २५७                                  | १५१-१५३, १६५, १६८, १६०,                              |

154, 150, 166, 100, 867. 164-168 बम्मो नेवसेम्खनासेक्को २८८-३०१, ३०३-३१५ - तेवाचयगामिनापचयगामि २५५-२५७, २५९-२६६, २६८, २६९. २७१-२७६, २७८-२८६ - पच्चप्पन्नारम्मणो 83C-880, 887. 888, 88E, 880, 889-848, 843 – पच्चप्पन्नो 838-830 - पणीतो 308 - परितारम्मणो 346-308 - परित्तो 389-332, 338-346 - पीतिसहगती ११९-१२३, १२५, १२६, १२९-१३२, १३४-१३६, १३९-१४५ - बहिद्धा 844-868 - बहिद्धारम्मणो 804-868 - भावनाय पहातब्बहेतको १९१-१९६. १९८-२०३, २०५, २०६, २०८-२११. २१३-२१८. २२o-२२३. २२५-२३४, २३८, २४०-२४२, २४४, २४७, २४८ - पहातब्बी १४७-१५0, १५२. १५३, १५९, १६०, १६२, १६३. १६७, १६८, १७०-१७२, १७४, १७६-१८0, १८२-१८4, १८८. 9/9 - मग्गहेतुको 807-808, 880-888. 850-855 - मग्गाधिपति 807-80C, 880-858 - मगारमणो X05-855 - मज्जिमी 308 - महस्पता रम्भणो 346-308 338, 338, 338-336, 380-₹४७, ₹५१, ₹५४-३५६ - मिच्छत्तनिवतो 300-800 - सनिदस्तनसप्पटियो ४८६-४८९, ४९७, ¥99-409, 403, 408, 406, 409 479-474 300-309, 309-308,

\$64. \$66, 366, 390-399 धम्मी. सर्वितनकसर्विचारी ३, ५, ६, ८, १८-२०, 38, 34, 30, 39-88, ¥3, ¥0, 40, 49, 4€, €0; 62, 66, 68-68, 66-68 ९४. ९५-९९. १०१. १०२, १०४, १०६, ११३, ११४ ११९-१२३, १२५, १२७, 230, 237, 233, 236, १४२, १४४ - सेक्को 266-384 - हीनो 36€ नअविपतिपञ्चयो २८, ३८, १५३, १९९, २१७, २२३, २५६, २६३, २६९, २९१, ३०१, ३२०, ३३५, ३५९, 300, 308, 304, 808, 839, 846. 80E नजनन्तरपञ्चयो ३०, ४०, २५६, २६४, ३२३, नआरम्मणपञ्चयो २७. १५२, १९८, २१६, २५५, २६३, ३२१, ३७९, ४५७ तआसेवनप<del>ण्ड</del>यो २५६, २६४, २६९, ३८६, नआहारपञ्चयो 33, 844, 202, 246. 268. 350 नइन्द्रियपञ्चयो ३३, १५५, २५७ नउपनिस्सयपञ्चयो ३०. २५६, २६४ नकस्मपञ्चको ३२, ४०, १२३, १५४, २१७, २५७, २६५, २६९, ३२५, ३६०, 806 नक्तानपच्चयो १५५, २५७, २६९, ३३७. 880, 849 नस्थिपञ्चयो 28, 248 38, 884, 248, 26X. 268, 328, 880, 846 नपीतिसहयतो, चम्मी १२३ नपुरेवातपण्ययो 30, 843, 899, 748,

२६४, २६९, ३०१, ३२३, ३३५

| 1                                            | ۵ J.                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 240 376 Ave Ave                              | नेवसेक्सनासेक्सा, सन्धा २९४, २९६, ३०४         |
| नम्मापक्चयो १५५, २५७, २६९, ४०९, ४४१,         |                                               |
| . ४५९                                        |                                               |
| नवियाकपञ्चयो ३३, १२३, १५५, १६५,              | -श्रमो २५२, २५३,                              |
| 202, 286, 246, 246, 246                      | २५५-२५७, २६६, २६८,                            |
| २९२, ३२६, ३३६, ३६०, ४०९,                     |                                               |
| ४५९, ४४०, ४७६                                | 1.                                            |
| नविष्पयुत्तपच्चयो ३३, १५६, २५७, २६९,         | २७३, २८२                                      |
| 798, 809, 888                                | -हेत्र २७१                                    |
| नसमनन्तरपञ्चयो ३०, २५६, २६४                  |                                               |
| नसम्पयुत्तपञ्चयो १५५, २५७                    | नोविगतपच्चयो ३४, २५७                          |
| नहेतुपच्चयो २१, १२१, १५१, १६२, १९८,          |                                               |
| २१६, २२३, २२५, २६२, २६९,                     |                                               |
| ३०१, ३२०, ३३०, ३३५, ३७८,                     | पकतूपनिस्सयो ८०, ८३, १३५-१३९, १७९-            |
| ं ३८५, ४०४, ४३९, ४५७, ४६१,                   | १८१, २३३–२३५, ३०७, ३०८,                       |
| ४७५, ३९४                                     | ३४६-३४८, ४१७-४१९, ४२६,                        |
| नानाखणिका ९२-९५, १४१, १८३, १८४,              | ४३३, ४३४, ४४८, ४४९, ४६७,                      |
| २४०, २४१, २८०, ३५०, ३५१,                     | .४८१, ४८२, ५०४                                |
| ४५०, ४५१, ४८३                                | पच्चुप्पन्ना, सन्धा ४३५, ४३६, ४४३             |
| निगमघातं १३५-१३८, १४०                        | - चेतना ४३५                                   |
| निब्हानं ५०, ५४, ५६, १७५, २७२, ३०५,          | पच्चुप्पन्नारम्मणा, सन्धा ४४७                 |
| ३३८, ४६४, ४६५, ५०१, ५०२                      | चेतना ४५१                                     |
| निस्सयपञ्चयो १५०, १७८, २५४, ३४४, ४२५         | - हेन्र ४४२                                   |
| नेवदस्सनेन नभावनाय वित्तसमङ्गिस्स वित्तं १७२ | प्च्चुप्पन्नारम्मणो,धम्मो ४३८-४४०, ४४२, ४४४   |
| - पहातब्बहेतुका, चेतना २०१                   | ४४६, ४४७, ४४९-४५१, ४५३                        |
| - पहातब्बहेतुको, धम्मो १९१-                  | पच्चुप्पन्नो, धम्मो ४३१-४३७                   |
| २०३, २०५-२१८, २२०-२२३                        | पच्छाजातपच्चयो १८२, २३८, २७९, ३४७,            |
| २२५–२३५, २३७–२४५, २४७,                       | ३४९, ३९४, ४२७, ४३५, ४६९, ५०५                  |
| १४८                                          | पच्छाजात ४३६, ४७१, ४७२, ५०८-                  |
| – पहातब्बा, खन्मा १५८, १५९,                  | ्४२८, ५११<br>पञ्च, विञ्चाणानि ५८              |
| १६२<br>चेतना १५४, १६५,                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
|                                              | पञ्चायतनानि ४६१                               |
| १८४<br>— पहातब्बी, धम्मी १४७–१४९,            | पञ्जा ८४-८६, १३५, २३५<br>पटिमानपटिसम्भिदा ३०७ |
|                                              |                                               |
| १५१—१५३, १५५, १५८,<br>१६०—१६५, १६७, १६८,     |                                               |
| १७०, १७२, १७५,१८९                            |                                               |
| नेवसञ्जानासञ्जायतनं १३३, १७६, ३४०,           |                                               |
| \$36' \$33' \$85' \$83' \$88"                | परिता, सन्या ३२८, ३३१, ३३८, ३४१               |
| x € \$, x 6 € , x 5 € , 4 € §                |                                               |
| 144, 244, 250, 406                           | — चेतना <sub>रिस्टिस</sub> ३५०                |

|                                                                                                                                                                                               | [ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिता, सद्धा                                                                                                                                                                                  | ३४६, १४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भवक्कं, बहिद्वारम्मणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42.5                                                                                       |
| परितारम्मणा, बेतना                                                                                                                                                                            | ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - महमार्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.5                                                                                       |
| - हेलू                                                                                                                                                                                        | ३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – सुवासहगतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३३                                                                                        |
| परितारम्मणो, धम्मो                                                                                                                                                                            | ₹4C-₹68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भावनाय, पहातब्बचित्तसमञ्जिस्स चित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७२                                                                                        |
| परित्तो, धम्मो                                                                                                                                                                                | ३१७-३३२, ३३४±३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - पहातब्बहेतुका, चेतमा २०१, २४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४१                                                                                        |
| पीतिसहगता, खन्या                                                                                                                                                                              | थ र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - पहातब्बहेतुको, धम्मो १९१-१९६, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>९८</b> -                                                                                |
| - बेतना                                                                                                                                                                                       | 6,8,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०३, २०५, २०६, २०८-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199                                                                                        |
| पीतिसहगती, बम्मो                                                                                                                                                                              | ११९-१२३, १२५, १२६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २१३-२१८, २२०-२२., २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               | 638-63£' 636-68d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३४, २३८, २४०-२४२, ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (88,                                                                                       |
| पीतिसहगतं, भानं                                                                                                                                                                               | १२६, १२७, १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४८                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               | ४९, ५०, १७१, ३३८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६०                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               | \$65, 256, 285-284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - बेतना १५४, १६५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८३,                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                               | ४६५, ४७९, ४८०, ५०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८४                                                                                        |
| पुरिसिन्द्रियं                                                                                                                                                                                | ५०१, ५०२, ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७०                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               | १८१, २३७, २५४, २७९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - पहातब्बी, चम्मी १४७-१५०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               | ३०९, ३४९, ३९३, ४२७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५३, १५९, १६०, १६२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               | ४३४, ४६८, ५०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६७, १६८, १७०–१७२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| पुरेजातं ४२८, ४३६,                                                                                                                                                                            | , ४७१, ४७२, ५०८-५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७६-१८०, १८२-१८५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                               | <b>95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८९                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| फलं                                                                                                                                                                                           | ४९–५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| - अवितक्कविचारमत्त                                                                                                                                                                            | ४९–५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०१                                                                                        |
| अवितक्कविचारमत<br>सवितक्कसविचारं                                                                                                                                                              | ४९—५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मग्गङ्गानि, अवितक्कविचारमतानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०१<br>१०२                                                                                 |
| - अवितक्कविचारमत<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्ठब्बायतनं १०८,                                                                                                                                    | ४९—५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मग्गङ्गानि, अवितक्कविचारमत्तानि<br>— सवितक्कसविचारानि १०१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| - अवितक्कविचारमत्त<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्टब्बायतनं १०८,<br>२४४,                                                                                                                          | ४९-५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८६, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मग्गङ्गानि, अवितक्कविचारमत्तानि — सवितक्कसविचारानि १०१,<br>मग्गपच्चयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०२<br>२५४                                                                                 |
| अवितक्कविचारमत्त<br>सवितक्कसविचारं<br>फोट्ठब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,                                                                                                                      | ४९–५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४३२, ४३४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मग्गङ्गानि, अवितक्कविचारमत्तानि — सवितक्कसविचारानि १०१, मग्गपच्चयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०२<br>२५४<br>४१४,                                                                         |
| अवितक्कविचारमत्त<br>सवितक्कसविचार<br>फोटुब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,                                                                                                                        | ४९–५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४३२, ४३४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भग्गङ्गानि, अवितत्ककिवारमत्तानि — सवितत्ककसिवारानि सम्पापच्चयी मग्गहेतुको, बम्मो ४०२–४०६, ४१०—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०२<br>२५४<br>४१४,<br>४२१                                                                  |
| अवितक्कविचारमत्त<br>सवितक्कसविचार<br>फोटुब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,                                                                                                                        | ४९–५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४३२, ४३४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मागङ्गानि, अवितन्कविचारमतानि — सवितक्कसिवचारानि १०१, मग्यपण्चयी सम्महेतुको, सम्मो ४०२–४०६, ४१० ४१७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०२<br>२५४<br>४१४,<br>४२१<br>४२१                                                           |
| अवितक्कविचारमत्त<br>सवितक्कसविचार<br>फोटुब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,                                                                                                                        | ४९–५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४३२, ४३४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | समाङ्गानि, अवितककविचारमतानि  —सवितककसविचारानि १०१, समापच्ययो समाहेतुको, समो ४०२-४०६, ४१०- ४१७, समाधिपति, धम्मो ४०२-४०८, ४१०- समारमयो, समो ४९-५१, १६१, १७६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०२<br>२५४<br>४१४,<br>४२१<br>४२१                                                           |
| अवितक्कविचारमत्त<br>सवितक्कसविचार<br>फोटुब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,                                                                                                                        | ४९–५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४३२, ४३४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | समाङ्गानि, अवितककविचारमतानि  सवितककसविचारानि  क्षेत्रक्तिवारानि  समापन्वयो  समाग्रेतुको, सम्मी  ४०२-४०६, ४१०-  समाग्रिपति, सम्मी  ४०२-४०८, ४१०-  समाग्रिपति, सम्मी  ४०२-४०८, ४१०-  समाग्रिपति, सम्मी  ४९-५१, १६६,  अवितककविचारो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०२<br>२५४<br>४११,<br>४२१<br>४२१<br><b>३</b> ६८                                            |
| - अवितक्काविचारमत्<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्टब्बायतमं १०८,<br>२४४,<br>४२७,<br>४६८, १                                                                                                        | ४९-५१<br>i ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८१, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४२९, ४७२, ४७३, ४८६-<br>५०१, ५०३, ५०५, ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सम्पञ्जानि, अवितनकविचारमत्तानि — सवितनकसिवचारानि सम्पण्डवा सम्पण्यवे सम्पण्यवे सम्पण्यवे सम्पण्यवे सम्पण्यवे सम्पण्डवा सम्पण्यवे सम्पण्यवे सम्पण् | १०२<br>२५४,<br>४११,<br>४२१<br>४२१<br><b>३</b> ६९                                           |
| - अवितक्कविवारमत्<br>- सवितक्कसविवारं<br>फोट्टब्बायतमं १०८,<br>२४४,<br>४२७,<br>४६८,<br>३९८,                                                                                                   | ४५-५१<br>१ ५९, ६०, ६२<br>१७, १८, ६६, ६३, ६६<br>१७३, १८१, ६८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४२६,<br>४६१, ४७२, ४७३, ४८६-<br>५०१, ५०३, ५००, ५१०<br>४६१, ४६२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सगाङ्गानि, अवितक्कविचारमतानि  — सवितक्कसविचारानि  १०१,  सग्पपण्ययो  सगाहेलुको, सम्मो  ४०२-४०६, ४१०-  ४१७,  सगाधिपति, धम्मो  ४०-४०८, ४१०-  सगारमणो, धम्मो  ४५-५१, १११, १७६,  — व्यवितक्कविचारसत्तो  ५९  — चुल्ली  ४१०,  — चुल्ली  ४१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०२<br>२५४<br>२१४,<br>४२१<br>४२१<br>१६८<br>१६८                                             |
| - अवितक्कविचारमत्<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्टब्बायतनं १०८,<br>४४४,<br>४२४,<br>४६८,<br>वहिद्धा, सन्या<br>- चेतना                                                                              | Y4-48 i 49, 60, 67 49, 60, 63, 66 foa, 626, 826, 730, 30%, 336, 743, 744, 749, 743, 743, 744, 447, 740, 740, 740 448 448, 746, 746, 746, 746,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | समाञ्जानि, अवितककविचारमतानि  - सवितककसविचारानि  क्षमाप्त्रववी  समाहेतुको, सम्मी  ४०२-४०६, ४१०-  ४१७,  समापिरति, सम्मी  ४०२-४०८, ४१०-  समारमणो, सम्मी  ४९-५१, १६१, १७६,  - वितककअविचारो  - वितककअविचारमा  ५९  - चुनुको  ४१०,  - चुनुको  ४१०,  - चुनुको  ४१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x8x,<br>26x,<br>26x,<br>26x,<br>26x,<br>26x,<br>26x,<br>26x,                               |
| - अवितक्कविचारमत्<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोडुब्बायतनं १०८,<br>२४४,<br>४२७,<br>४६८,<br>वहिद्धा, सन्या<br>- चेतना<br>- सम्मो                                                                    | ४५-५१<br>१ ५९, ६०, ६२<br>५९, ६३, ६६<br>१७३, १८६, २३७,<br>३०४, ३३८, ४२३, ४४६,<br>४२९, ४४३, ४४६,<br>४४६, ४७३, ४०५, ४६६,<br>४६१, ४६१, ४६१,<br>४५१, ४६१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | समाञ्जानि, अवितककविचारमतानि  - सवितककसविचारानि  क्षेत्रक्तिविचारानि  समापक्ववी  समाहेतुको, बस्मी  ४०२-४०६, ४१०-  समापिराति, अस्मो  ४०२-४०८, ४१०-  समापिराति, अस्मो  ४९-५१, १६४, १७६,  - विवतककविचारो  - अवितककविचारसती  - व्युत्वी  ४१०,  - तिवां  ४१०,  - तिवां  ४१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                      |
| - अवितक्कविचारमत     - सवितक्कविचारमत     चार्वातक्कविचार     चे०८,                                                                                                                           | Yq-qp  (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | समाङ्गानि, अवितककविचारमतानि - सवितककसविचारानि सम्पापण्ययो समाहेलुको, सम्मी ४०२-४०६, ४१०- ४१७, सम्पापण्ययो समाधिपति, धम्मो ४०२-४०८, ४१०- समाधिपति, धम्मो ४९-५१, १६१, १७६, नमाधिपति, धम्मो ४९-५१, १६१, १७६, - सवितककविचारस्तो ५९, - चतुत्वो ४१०, - चतित्वो ४१०, - चुतित्वो ४१०, - पुठमो ४१०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                      |
| - अवितक्कविचारमत्<br>- सवितक्कसिवचार<br>रोटुड्यायतमं १०८,<br>४२७,<br>४२७,<br>४६८,<br>वहिंद्रा, सत्या<br>- चेतना<br>- धम्मी<br>वहिंद्रारमणा, सत्या<br>- चेतमा                                  | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  *  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  | समाञ्जानि, अवितककविचारमतानि  - सवितककसिवचारानि  समापण्ययी  समार्थुणुको, सम्मो  ४०२-४०६, ४१०-  ४१७,  समाधिपति, सम्मो  ४९-४०, ११२,  समाप्तिकक्षाने अर्थ-, १३१, १७६,  - विवतककविचारमतो  - विवतककिवचारमतो  - वित्तवकविचारमतो  - वित्तवकविचारमतो  - वित्तवकविचारमतो  - वित्तवचे  - वित्तवचे  - वित्तवचे  - वित्तवचे  - वित्तवचे  - ए७,  - स्वितवेककविचारसतो  १९०,  - पठमो  ४१०,  - स्वितवेककविचारसते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **************************************                                                     |
| - अवितक्कविचारमत्<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्टब्यायतमं १०८,<br>२४४,<br>४२७,<br>४६८,<br>वहिद्धा, सन्या<br>- चेतना<br>- घम्मो<br>वहिद्धारमणा, सन्या<br>वहिद्धारमणा, सन्या<br>वहिद्धारमणा, सन्या | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **   | समाञ्जानि, अवितककविषारमत्तानि - सवितककसविषारानि समापण्ययो समाप्तुत्रको, सम्मो ४०२-४०६, ४१०- समाप्तुत्रको, सम्मो ४०२-४०८, ४१०- समाप्तुत्रको, सम्मो ४०-४०८, ११०- समारसम्मो ४१-५१, १६१, १७६, - जवितककविषारो - जवितककविषारमा ५९, - ततियो ४१७, - दुतियो ५९७, - पुत्रवो १९७, - पुत्रवो १९७, - पुत्रवो १९७, - स्वितककविषारो १९७, - स्वितककविषारो १९७, - स्वितककविषारो १९७, - स्वितककविषारो १९७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                  |
| - अवितक्काविचारमत - सवितक्काविचार - सवितक्काविचार १०८, १४६, १६८, १६८, विद्वा, सन्या - चेतना - धम्मो विद्वारमणा, सन्या विद्वारमणा, सन्या विद्वारमणा, भव्य                                      | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | समाञ्जानि, अवितक्कविचारमतानि  — सर्वतत्ककतिवचारानि  सम्पापण्ययो  समाहेलुको, सम्मी ४०२-४०६, ४१०-  समाधिपति, धम्मी ४०२-४०, ४१०-  समाधिपति, धम्मी ४०२-४०, ४१०-  समाधिपति, धम्मी ४०-५१, १६१, १७६,  - वावितक्कविचारसानी ५९,  - चतुत्वो ४१०,  - चतित्वो ४१०,  - चतित्वाचे ४१०,  - चतित्वककतिचारो ५९, ६३,  - चतिक्वतं, धम्मी  गर्वेण्यतं, स्वाचा ३१८, ३२८, ३३१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本語<br>・                                                                                    |
| - अवितक्कविचारमत्<br>- सवितक्कसविचारं<br>फोट्टब्यायतमं १०८,<br>२४४,<br>४२७,<br>४६८,<br>वहिद्धा, सन्या<br>- चेतना<br>- घम्मो<br>वहिद्धारमणा, सन्या<br>वहिद्धारमणा, सन्या<br>वहिद्धारमणा, सन्या | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | समाञ्जानि, अवितक्कविचारमतानि  — सर्वितक्कविचारमतानि  नार्वितक्कविचारमि  सम्मण्डवा  सम्मण्या  सम्मण्डवा  सम्मण्डवा  सम्मण | きまま<br>ままま<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る<br>る |

| महम्मतारम्मणा, हेतू ३६२                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| महम्मतारम्मणो, श्रम्मो ३५८-३७४                              | विचिकिच्छा १२८, १२९, १७१, १८७, २२५               |
| महन्गतो, वस्मो ३१७-३१९, ३२२-३२७,                            | विक्याणञ्चायतनं १७२, ३०४, ४३१, ४४२,              |
| ३२९, ३३१, ३३२, ३३४-३३८,                                     | . ४४३, ४४५, ४६३, ४७८, ४८०                        |
| ३४०-३४७, ३५१, ३५४-३५६,                                      | विञ्चाणानि, पञ्च ५९                              |
| महम्मतं, सीलं ३४७                                           | वितमको ७, ९, १०, १२, १४, १६, १८-२५,              |
| बहाभूता, अनिदस्सनसप्पटिघा ५०९                               | ३३, ३६, ४३, ४९, ५२, ५६,                          |
| - तयो ५, ६८, १५०, ४५५<br>मिच्छतनियतो, धम्मो ३७७-४००         | ६०, ६३, ६६, ९१, ९२, १०४                          |
| मिच्छत्तनियतो, धम्मो ३७७-४००                                | विपस्सना १३५, १३९, ३७०, ३७१                      |
| मोहो, उद्धक्वसहगतो २२, २३, २६, १६८,                         | विपाकपच्चयो १४२, १५१, १८४, २४१,                  |
| २५५, २९१, २९७, ४३९, ४५७,                                    | २५४, २८१, ४११, ३५१, ३७२,                         |
| ४६२, ४७६                                                    | ३९६, ४२७, ४३५, ४५०, ४७०,                         |
| <b>– विचिकिच्छासहगतो</b> २२, २३, २६,                        | ४८३, ५०६                                         |
| १५१, १६६, १८९, १९४, २०२,                                    | विपाकमनोभातु १३३                                 |
| २१०, २११, २२३, २५५, २५९,                                    | विपाकमनोबातु १३३<br>विपाकमनोबिञ्जाणधातु १३२, १३४ |
| २९७, ३५९, ४३९, ४५७, ४६२, ४७६                                | विपाकी, बोनदस्सनअप्पटिया ५०६                     |
| _                                                           | विष्ययुत्तपञ्चयो १३, १८४, २१२, २४२,              |
| य                                                           | २५४, २८२, २९६, ५०८                               |
| यथाकस्मूपगवाणं ४९, ५०, ३३८, ३६३, ४३१,                       | बोदानं ५०, ५९, ६३, ६५, ९१, १३१, १४०,             |
| ४४२–४४५, ४६४, ४६५,                                          | १७६, २८०, ३३८, ३३९, ३६४,                         |
| ४७८-४८०, ५०१                                                | ३६७, ३६८, ४३३, ४३५, ४६४,                         |
| ₹                                                           | ४६५, ४८०                                         |
| •                                                           | स                                                |
| रससम्पदा ४३६                                                |                                                  |
| रसायतनं ४८६-४९३, ४९८                                        | सक्तमण्डो २३४                                    |
| रूपजीवितिन्द्रियं ३३, ९९, १११, १५५, १८४,                    | सङ्घं १७९, ४६७, ५०३                              |
| १८६, ३१३, ३५३, ४७१,                                         | सद्सम्पदा ५०३                                    |
| ४९८, ५०८                                                    | सद्धा, परिसा ३४६, ३४७                            |
| रूपायतनं १०८, १७३, १८१, २३७, २४४,                           | - सवितक्कसविचारा ८०                              |
| ३०४, ३१३, ४२३, ४२७, ४२९,                                    | सनिदस्सनसप्पटिघा, सन्धा ५०१                      |
| ४३२, ४६३–४६५, ४६८, ४६९,                                     | सनिदस्सनसप्पटिघो, धम्मो ४८६, ४८८, ४८९,           |
| ४७२, ४८६–४९३, ५०४                                           | ४९७, ४९९-५०१, ५०३, ५०६,                          |
| रूपं, चित्तसमुद्वानं (चित्तसमुद्वानं रूपं दट्टब्बं)         | ५०८, ५०९, ५११-५१५                                |
| ਰ                                                           | समनन्तरपञ्चयो ६६, १३४, १७६, १९५,                 |
|                                                             | २३२, २५४, २७६, ३०७, ३९०,                         |
| बण्णसम्पदा ४२६, ४२७, ५०३                                    | ४१६, ४४८, ४६६, ५०३<br>सम्पयुत्तपच्चयो २५४        |
| बत्यु १५१, ३१७<br>बत्युपुरेजात १८१, १८२, २३७, ३०९, ३४९,     | सम्पयुत्तपच्चयो २५४                              |
| बल्बुपुरेजात १८१, १८२, २३७, ३०९, ३४९,<br>४३४, ४६८, ४६९, ५०५ | सम्मत्तनियतो, धम्मो ४०, ८३, १७९, ३७७-            |
| विगतपण्चयो २१, २५४                                          | ३७९, ३८१-३८३, ३८५, ३८६,                          |
| 42 441                                                      | ३८८, ३९० <b>-३९</b> २, ३९५ <b>-३</b> ९९          |

|                                                                                                                                                                                                                   | <b>RE 1</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवितस्कसविचारा, अधिपति ५३, ५४                                                                                                                                                                                     | मुखसहगतो, बम्मी ११९-१२३, १२५, १२७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – आहारा ९८                                                                                                                                                                                                        | १३०, १३२, १३३, १३६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - इन्द्रिया ९९                                                                                                                                                                                                    | 625' 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – सन्धा ५, ६, ८, १७, २५, २९,                                                                                                                                                                                      | सेक्सा २७१, २७३, ३३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹१, ₹ <b>३, ३७</b> —४०, ४७,                                                                                                                                                                                       | -सन्धा २९५, २९६, ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४८, ५१, ५२, ५५, ५८,                                                                                                                                                                                               | - बेतना २९८, २९९, ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५९-६५, ६६, १०४                                                                                                                                                                                                    | <b>−हेत्</b> ३०२, ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सवितक्कसविचारा,चेतना ३२, ३३, ४१, ९३                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – सद्धा ८०                                                                                                                                                                                                        | - चम्मो २८८-३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – हेत्र ४५, ४६                                                                                                                                                                                                    | सेनासनं ४३४, ४६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| मवितक्कसविचारानि, झानङ्गानि ९९                                                                                                                                                                                    | सोतभातुया, दिब्बाय ४९, ३३८, ३६३, ४२३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| —मगाङ्गानि १०१, १०२                                                                                                                                                                                               | ४२७, ४२९, ४३२, ४४४, ४६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सवितक्कसविचारो, धम्मो ३, ५, ६, ८-१४,                                                                                                                                                                              | ४६४, ४६८, ४७२, ५०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६-१८, २०-२६, २८, ३४, ३६,                                                                                                                                                                                         | सोतविञ्चाणं ५०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३७, ३९–४१, ४३–४७, ५७ <b>–५९,</b><br>६६, ६७, ७२, ७७, ७९ <b>–८१,</b>                                                                                                                                                | सोतसम्पदा ४२६, ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २६, २७, ७२, ७७, ७५ <u>-</u> ८१,<br>८७, ८९, ९२, ९४, ९५, ९९, १०१,                                                                                                                                                   | ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 802, 80%, 80E, 883, 88%                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - मन्गो ५९, ६३, ६६                                                                                                                                                                                                | होनो, धम्मो ३, ३५, ४३, ४५, ११९, १२५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सबितक्कसविचारं, चितिचित्तं ६५                                                                                                                                                                                     | 208, 220, 228, 242, 248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -झार्ग ४७                                                                                                                                                                                                         | २६८, २७०, २८८, २९४, ३००,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – फलं ५९, ६३                                                                                                                                                                                                      | ३३८, ३५८, ३६२, ३७६, ३७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सहजातपञ्चयो ६६, १३४, १४९, १६०, १७७,                                                                                                                                                                               | \$60, \$68, \$60, 800, 880,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 866' 555' 568' 300' 385'                                                                                                                                                                                          | 855' 859' 836' 836' 885'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४२१, ४२४, ४२५, ४४८, ४९३ ५०३                                                                                                                                                                                       | 844, 850, 864, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सहजाता ९२-९५, १४१, १८३, १८४, २४०,                                                                                                                                                                                 | हेत्, अज्ञातारम्मणा ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २४१, १८०, ३५०, ३५१, ४५०,                                                                                                                                                                                          | – वतीतारम्मणा ४४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४५१, ४८३                                                                                                                                                                                                          | - अप्पमाणारम्मणा ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सहजाताचिपति ५४, ५५, १२९-१३१, १७४-                                                                                                                                                                                 | - अवितक्कअविचारा ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १७५, २७३, ३०४, ३०५, ३३९,                                                                                                                                                                                          | - अवितन्कविचारमत्ता ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३६५, ४२४, ४३२, ४३३, ४४५,                                                                                                                                                                                          | - आचमगामी २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ४४६, ४६५                                                                                                                                                                                                          | - बस्सनेन पहातब्बा २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सहजातं ४२८, ४३६, ४७१, ४७२, ५०९-५११                                                                                                                                                                                | - नेवाचयगामिनापचयगामी २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सीलं ४७, ४८, ८१-८३, १२५, १२७-१२९,                                                                                                                                                                                 | - वस्तुव्यक्षारम्मेंगा ४४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३९, १४०, १७२, १७३, १७९,                                                                                                                                                                                          | -परितारम्मणा ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २३४, २७१, २७३, ३०३, ३०५,                                                                                                                                                                                          | - भावनाय पहातब्बा १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३३८, ३४६, ३४७, ३७१, ४२६,                                                                                                                                                                                          | - महस्पतारम्मणा ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४३१-४३४, ४६३, ४६६, ४६७,                                                                                                                                                                                           | - सवितक्कसविचारा ४५, ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2000 8444, 4444                                                                                                                                                                                                   | सेम्ब्स ३०२, ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्तारक स्वारक व्यक्तिक क्षेत्र क्षेत्र के विकास के विकास के विकास के विकास के विकास के किया है।<br>विकास के विकास के वि | Paparase of the same of the sa |

सुक्क--सम्मेलन सृद्रणालय, इलाहाबाद प्रकाशक--भिञ्जु जगदीश काश्यप, मन्त्री, पालि प्रकाशन मण्डल बिहार, नालन्या (पटना)

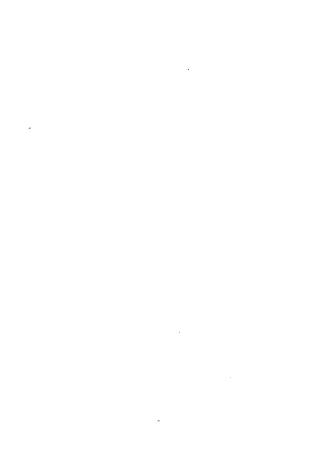